| वीर        | सेवा मन्दिर |
|------------|-------------|
|            | दिल्ली      |
|            |             |
|            |             |
|            | *           |
|            | 8312        |
| कम सम्या ू |             |
| हाल न०     | 221         |
| वृग्डु     |             |

# जीवन जौहरी

अर्थात् श्रीजमनालालजीवजाज

> लेखक रिषभदास रांका

सम्पादक **जमनालाल जैंन,** साहित्य-रन्न

प्रमुख विजयक **चम्पालाल बम्ब,** एम० कॉम रामनगर, **वर्षा**  मकाशकः सूक्ष्यन्यः चढ्डाते रुद्धायकः संत्री, भारत जैन महासण्डल, नर्षा.

दिसम्बर १९५०

प्रथम संस्करण : ५०००

मृत्य : एक कपया चार आना सजिल्द : एक रुपया बारह आना

> मृद्रक : **जसनारास्ट वेन,** व्य<del>वस्</del>यास्क श्रीकृष्ण विष्टिश वस्त्रं, वर्षा.



### समर्पण

पूज्य श्रीकृष्णदासजी जाजू को, जिनसे
मुझे व्यवहार में परमार्थ और
परमार्थ में व्यवहारकी
शिक्षा मिली —

रिषभदास

### अनुक्रमणिका

|    | दो शब्द                         | आचार्य | विनोबा |            |
|----|---------------------------------|--------|--------|------------|
|    | अपनी ओरसे                       |        |        |            |
| ₹. | व्यापार में सत्य-निष्ठा         | ••••   | ••••   | 8          |
| ₹. | सम्बन्धों का तिकास और निर्वाह   | ••••   | ••••   | १३         |
| ₹. | कार्यकर्ताओं का चुनाव और संप्रह | ••••   | ••••   | <b>२</b> ३ |
| 8. | कार्यकर्ताओं की कसौटी           | ••••   | ••••   | ३८         |
| ч. | निर्लोभ वृत्ति                  | ••••   | ****   | ખુદ્       |
| ξ. | आगलनुद्धि बाणिया                | ••••   |        | 90         |
| ৩. | न्यवहार-कुशळता, परिश्रम और लग   | न      | ****   | <b>د</b> ۲ |
| ረ. | अग्नि-परीक्षा                   | ••••   | ****   | ९५         |
| ९. | अतिथि-सन्तार                    | ***    | ****   | १०५        |
| ٥. | निर्भयता और स्पष्टवादिता        | ••••   | ****   | ११८        |
| ₹. | सन्त-समागम                      | ••••   |        | १३८        |
| ₹. | न त्वहं कामये राज्यम्           | ****   | ••••   | १५४        |

#### दो शब्द

जमनालाल जी के जांबन के अनेक पहल् थे। उनमें क्यापार व्यवहार भी एक महत्त्व का पहल् रहा। मत्य और अहिसा के वे अनत्य उपासक थे। व्यापार में मत्य कैसे टिकेगा यह आजकल एक वड़ी समस्या हो गई है। वास्तव में व्यापार का टिकाव ही सत्य पर है। ईमानदारी, सचाई, वचन-पालन, समभाव, दयायुक्त-न्याय-बुद्ध, साधियों और मौकरो से कुटुबक्त् व्यवहार करना, सबके मुख-दुक्व में हिस्सा लंगा, दक्षना, कुडाल्या, गणित-बुद्ध, दूरहाष्ट्र, समाज-हित बुद्धि सारासार विवेक, आदि गुणों के बगैर वैश्य-धर्म की कल्पना ही नहीं हो सकती। लंकिन इन दिनों जब कि लक्ष्मी को पेने ने म्यान-भ्रष्ट कर दिया है, असत्य ही चातुर्य गिना जाता है। कटोरता कुडाल्या मानी जाती है, सत्य का व्यापार से नाता दूर गया है। ऐसी स्थित में जमनालालजी जैमें हर चीज़ को सत्य के नाप से नोलने वाले किम तरह व्यापार में सच्चाई एकने की निरंतर कोशिश करते थे यह जानना बहुत लाभदाई है। रिषमदासजी ने इस पुस्तक में अपने निजी अनुभव में इम विषय पर प्रकाश डाला है। मुझे उम्मीद है कि उसमें चंद लोगों को नो भी व्यवहार-शुद्धि की प्रेरणा मिलेगी।

जमनालालजी से भेरा बहुत निकट संबंध था। वह इतना निकट या कि उसके वर्णन के लिथे मेरे पास राज्द नहीं हैं। यह दो राज्द लिखते समय भी उनके सत्यनिष्ठ जीवन का सारा चित्र मेरी आँख के मामने खड़ा हुआ है जिसका कि भै बीम माल सतत साभी रहा। इस जैसे उनके कुटुंबी-जनों को परमेश्वर वैमे ही मत्य-निष्ठा दे इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

परंधाम, पबनार ) ५-१२-५०

--- विनोबा

#### अपनी ओरसे

११ परवरी १९४२ को जमनालालजी बजाजने शरीर छोड़ा।
आज इस घटना को ९ वर्ष हो रहे हैं। इस लम्बे अरसे में जमनालालजी
कं व्यक्तित्व पर पूरा प्रकाश खालने वाली कोई रचना प्रकाशित नहीं हो
सकी। दिन बीतते गए और याद उच्छी पड़ती गई। पर भाई चिरंजीव्यलजी वड़जाते तथा श्री पूनमचंदजी बांठिया को चैन कहां। बरसों
उन्होंने उनके सांबिध्य में कार्य किया है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया
है और उन्हें परखा है। जमनालालजी राष्ट्रीय व्यक्तित्व के सफल पुरुष्क
थे। उनपर एक पुस्तक लिखी ही जानी चाहिए, यह उन दोनों की चिंता
स्थायी रही।

गतवर्ष मैंने संसार के कुछ महापुरुषों की छोटी-छोटी कहानिया 'प्यारे राजा बेटा' के नामपर प्रकाशित की। वे जनता द्वारा अपनाई गई। इन कहानियों पर बात करते हुए पूज्य विनोवाजीने कहा कि यह तो ठीक ही है। पर यदि उन छोगों के सम्बंध में लिखों कि जिनके सम्पर्क में तुम आए हो तो वह चीस और भी उपयोगी होगी।' उनकी सचना मुझे महत्त्व-पूर्ण मतीत हुई और उसीस मुसे प्रेरणा मिली कि जमनालालबी पर भी एंक पुस्तक लिखी जाय तो ठीक रहेगा। जमनालालबी व्यापारी थे, देशभक्त थे, समाज सुधारक थे, राजनीतिक थे—सभी कुछ थे और सबमें उनकी सूझ-वृक्ष मामाणिक, सामियक और व्यावहारिक होती थी।

एक दिन माई ईस्वरखाल ने मुझसे पूछा कि "अब मैं बी॰ काम हो गम्म हूँ और आगे क्या करना चाहिए, इस बारेमें अपने अनुभव बताइए।"

मैं विचार में पड़ गया। यह मेरे माई का ही प्रक्त नहीं था, कालिक और स्कूल से निकलनेवाले हर तरुण के सामने जीवन का, जीवना के मार्ग का अन्त रहता है और बहुतों को ठीक हिसा न भिलने से उनका जीवन निराम या संकट-मय हो जाता है।

में पदा-लिखा तो नहीं हूँ, पर जमनालालजी की छन्नश्चाम में वर्षों तक सीखने को तो मिला ही है। मैंने भाई से कहा "अगर तुम जमनालालजी के आदर्श को समझ लो, उनकी कार्यपद्धति को ज्यन को तो तुम्हें अपने कार्य के चुनने में और उसमें सफल होने में काफी सहायता मिलं सकेगी।" और उसीका परिणाम यह पुस्तक है।

यह कोई जमनालालजी का जीवन-चरित्र नहीं है, न उनकी जीवन-घटनाओं का संप्रष्ट ही। इसमें तो उनके कुछ विशेष गुणों की चर्चा तत्त्व रूपमें की गई है और लिखते समय ध्यान में रखा गया है कि माचा स्मल हो, विषय व्यावहारिक हो और जमनालालजी के प्रति तनिकात अन्याय या अतिशयोक्ति न होने पाए। में इस उद्देश्य में कहाँ सक सफल हुआ हूँ, पाठक निर्णय करें।

पुस्तक लिखने की एक प्रेरणा तो इस प्रकार भाईने दी, दूसरें भाई निरंजीलालजी और पूनमचंदबी बाठिया का आग्रह भी रहा। उनसे भी मुझे जमनालालजी की अनेक घटनाएँ भार हो सकी हैं। इनके अतिरिक्त पूज्य बापू, विनोबाजी, हरिभाऊजी उपाप्याय, वनस्यामदासजी बिडला, पं० रामनरेशजी त्रिपाटी, स्व० भवानीह्यालजी संन्यासी अहिंद की पुस्तकों तथा अनेक लेखों से भी मुझे काफी सामग्री प्राप्त हुई है। मैं इन सबका हृदय से आभारी हूँ।

काका सा॰ कालेलकरने कहीं उनके लिए वैश्यवि शब्द का उपयोग किया है और इसीलिए पुस्तक का नाम पहले 'वैश्यवि जमनालाल बजाज' रखने की प्रेरणा हुई जिसे श्री॰ श्रीमजारायणजी अप्रवालने मी पसंद किया था पर यह केवल जमनालालजी का जीवन-चरित्र तो लिखा नहीं जा रहा था। अतः सोचते सोचते 'आंवन औइरी' नाम हमारे सामने आया और वही सबको ठीक कँचा इस दूसरे नाम को खुझाने के ल्डिए में जैनजगत के सुपरिचित कवि भी आसारामजी वर्मा का आभारी हूँ।

पुस्तक का लेखन आरंभ हुआ अप्रैल में और वह पूरी हुई नवम्बर में।

मुझे यह पुस्तक प्रकाशित करते हुए संतोष का अनुभव हो रहा है; क्योंकि उनके निकट रहकर में जेंड्ड्रिक सीख सका या और जिसे में पचा सका या, वह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो, इसी हृष्टि से यह कार्य गुरू किया था और वह पूरा हुआ। मैं इसी रूपमें स्व० जमनालालजी को अपनी श्रद्धांजलि अपित कर सका हूँ।

'योरे राजा बेटा' की तरह ही तहण माथियों के लिए यह पुस्तक भी उपयोगी हुई तो मैं अपने अमं को सफल समझ्या ।

पूज्य विनोबाजीने समय निकालकर इसके लिए 'दो शब्द' लिखने की कृपा की, इसके लिए मेरे अन्त:करण में कृतज्ञता के भाव होते हुए भी शब्दों में उसे व्यक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता।

ं वर्धा ८ दिसम्बर १९५० }

—-रिषभदास



सेठ जमनालालजी बजाज

## जीवन-जौहरी

#### : १:

### व्यापार में सत्य-निष्ठा

### व्रिय ईश्वर,

तुम कॉलेजकी पढ़ाई पूरी कर न्यावसायिक क्षेत्रमें प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारी यह अपेक्षा स्वामाविक है कि मैं तुम्हें अपने जीवनके अनुभव सुनाऊँ। किसी भी हालतमें किताबी शिक्षांसे अनुभव की शिक्षा अधिक न्यवहारपूर्ण और उपयोगी होती है। और फिर आज के शिक्षालयों में तो जीवन-निर्माण की शिक्षा का प्रायः अभाव ही पाया जाता है। तुमने वाणिज्य महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है और वंहाँ पर न्यापारिक और आर्थिक प्रणालियों और सिद्धांतों का ज्ञान तुम्हें मिला है; लेकिन न्यवहार में इन सब बातों का पूरा पूरा उपयोग होगा ही, यह नहीं कहा जा सकता। कईबार तो आदमी ऐसे क्षेत्रों में चला जाता है कि उसे अनिवार्य का से बहुत कुल भूल जाना पड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि जीवन में किताबी शिक्षा का महत्व नहीं है; जीवन विकास और निर्माण में वह बहुत कुल सहायक बनती है। किन्तु पग-पग पर जिन हजारों प्रकार के मनुष्यों से सम्पर्क और संबंध आता है उनकी रुचि, प्रहरि,

संस्कार, स्थिति और योग्यता आदि के संबंध में निरंतर साबधान रहना आवश्यक है। एक दूसरे के अनुकूछ और प्रतिकूछ बनना पड़ता है। इस समय व्यावहारिक बुद्धि और वड़ों के अनुभव ही उसके मार्गदर्शक होते हैं। तुम भी शायद यह सोचोगे कि इतने वर्षों तक जो अनेक वित्रयों का अध्ययन सैकड़ों पुस्तकों द्वारा करना पड़ा है उनके भीतर अपने से संबंधित किसी व्यक्ति का परिचय और उसके जीवन-अनुभव प्राप्त नहीं होते। तुम जैसे हजारो शिक्षित तरुणों के सामने जीवन का प्रश्न उपस्थित है। और वह प्रश्न अनुभव की पाठशाला में ही सुलक्ष सकता है।

हमारे यहाँ इस विषय पर प्रायः लिखा ही नहीं गया। यों तो अब आत्म-कथाएँ लिखने का सिंलिसिला चल पड़ा है और देश के अच्छे जेताओंने आत्मकथाएँ लिखी है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ मैं ज्यावसायिक क्षेत्र की ही बात कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनेवाले भी कई पुरुष हो गए है, लेकिन थे लोग विशेष पट़े-लिखे नहीं थे। जो थोड़े-बहुत थे वे अपने ज्यवसाय मे इतने ज्यस्त रहते थे कि उनका ध्यान इस ओर नहीं जा सका। जो हो, आज हमारे सामने ज्यावसायिक आत्मकथा या अनुभव नहीं हैं जिनसे जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेरणा और प्रामाणिकता प्राप्त की जा सके।

यह न समझो कि मैं किसी बहाने उपदेश देना चाहता हूँ। उपदेश की मैं उचित नहीं समझता। उसकी आवश्यकता भी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी भलाई-बुराई समझता है और बनती कोशिश वह रेमा ही काम करना चाहता है जिसमें किसी तरह की हानि न हो। गढ़ जरूर है कि नैतिकता के कुछ सामान्य गुण ऐसे होते हैं जिनका इंग्एक में रहना आवश्यक है। क्योंकि उनके बिना समाज का जीवन-चक्र चल नहीं सकता। मैं तम्हें जो कुछ लिखने जा रहा हुँ वह केवल इसीलिए है कि ऐसे कुछ अनुभव तुम्हारी व्यावसायिक जीवन-यात्रा में सहायक हो सकेंगे। यह अनुमंत्र 'किश्रर से चली' की अपेक्षा 'कैसे चरो' का संकेत करेंगे। ये अनुभव स्व० जमनाछाछजी बजाज के जीवन-व्यवहार के हैं। वे केवल देश-मक्त और धनिक ही नहीं, बर्टिक एक सफल और आदर्श व्यापारी भी थे। अझे उनके निकट सम्पर्क में बच्चें तक रहने और सीखने का मौका मिला है। यो तो उनके थिपय में काफी लिखा जा सकता है और समय समय पर हिला भी गया है। जीवन की घटनाओं और तिथियों की ओक्षा जीवन के दृष्टिकीण और आदर्श की समझना अविक महत्त्व गवता है। मै उनके कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन ही यहाँ करना चाहना हूँ, आशा है तुम इन्हें ध्यान पूर्वक पटकर अपना मार्ग चुनने में सफल हो सकोगे।

सबसे पहले मैं उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रकाश डालना चाहता हूँ। यह गुण बस्तुतः जीवन की सफलता का आधार है।

ने व्यापारी थे। पता नहीं व्यापारियों में यह मान्यता कन में चल पड़ी है कि व्यापार सचाई से नहीं चल सकता। व्यापार और व्यापारी शब्द मानों असत्य के पर्यायवाची वन गए हैं। बड़े बड़े मक्त और वर्मनिष्ठ लोग भी यह कहते हुए पाए जाते हैं कि क्यापार से अलग धार्मिक जीवन में ही सत्य आदि गुणों का पालनः सम्भव है। व्यापार में सचाई का खयाल रखने से भूखों मरने का भी मीका आ सकता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो व्यवहार में सचाई के महत्त्व को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उनके चारों ओर कुछ ऐसी परिस्थिति और वातावरण रहता है कि के चाहकर भी विचारों को कार्यान्वित नहीं कर पाते। उनकी निष्टाः या श्रद्धा दढ़ नहीं होती। लेकिन जमनालालजी बजाज एक ऐसे व्यक्ति ये जिन्होंने व्यापार में सचाई को अपनाया और व्यापार तथा जीवन में सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि. सचाई से व्यापार अच्छा होता है और धन भी कमाया जा सकता है।

मैं २५ साल तक उनके निकट सम्पर्कमें रहा। इस बीच अत्यन्त निकटता और सूक्ष्मतासे उन्हें देखने के प्रसंग आये। उनके निधन के पश्चात् भी, उनके बहुत पहले के निकट परिचिनों से जानकारी प्राप्त की; लेकिन मुझे कोई प्रसंग नहीं दिखाई दिया जिसमें उनका किंचित् भी असत्य व्यवहार प्रकट हुआ हो। वे केवल व्यापारी ही नहीं थे, देश-भक्त और समाज-सेवक भी थे। मेरा तो विश्वास है कि सचाई से कमाये जानेवाले धन का ही सदुपयोग होता है। बेईमानी से कमाये हुये धन से बुद्धि विगड़ जाती है—मन शुद्ध नहीं रहता और न उसका सदुपयोग होता है। उसका परिणाम बुरा भी निकलता है। जमनालालजी के कार्य सचाई के कारण ही सफल हुए। और वे हमारे लिए आदर्श बन गये।

उनका मुख्य व्यापार रूई का या । बम्बई में उनकी दुकान थी। रूई खरीदकर गाँठें बांधी जाती और उन्हें बेचा जाता। न्यापार में लोभ का बहुत बड़ा हाय होता है। दूसरे भी कई च्यापारी यह धंधा करते थे। उन व्यापारियोंने अधिक कमाई की लालच में रूहे में पानी देकर गाँठें बंधवानी शुरू की । इससे उन्हें दो लाभ दिखाई दिए : एक तो कुछ वजन बढ़ जाता था और पानी मारी हुई ताजी रूई दूसरी रूई से लम्बे तारवाली भी दीख पडती यी ताकि वह ऊँचे दामोंपर बिक सके। किन्तु इस तरह पानी दिया हुआ माल थोडे समय पश्चात् अपनी पहली स्थिति में ही नहीं आ जाता, अति पानी के कारण कुछ खराब भी हो जाता। जब माल खरीदनेवाले विदेशी व्यापारियों की इस चालाकी का जान हुआ तत्र वे पानी से बटनेवाले वजन और उसते खराब होनेबाली कालिटी का घ्यान एवं कम कीमत में माल खरीदने लगे। परिणाम यह हुआ कि जो व्यापारी पानी नहीं मारते ये उनका भी माल कम कीमत में बिकने लगा। इस घाटे की, बर्दास्त न करने के कारण प्राय: सभी व्यापारी पानी मारकर माल बँधवाने लगे । और इस लोभ और बेईमानी का फल बेचारे किसानों को भुगतना पडा। किसानों से कपास कम दानों में खरीदी जाने लगी। पानी नहीं मारनेवाले व्यापारी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके। जमनालालजी बजाज की फर्म पानी नहीं मारनेवालों में से एक थी।

स्थिति विषम थी। मुनीमों को चिन्ता थी। कि सब के भुकाबले में हमारी सचाई कहाँ तक टिकेगी। अन्त में जमनालालजी के सामने उन्होंने अपनी किटनाई व्यक्त की और उन्हें समझाया कि बिना पानी मारे हमारा काम नहीं चल सकेगा । स्पष्ट है कि मुनीमों की दृष्टि कमाई पर धी—सचाई की गहराई तक नहीं पहुँची थी। लेकिन जमनालालजी निश्चिन्त थे। उन्होंने साफ कह दिया कि काम नहीं चलेगा तो न चले, किन्तु व्यवहार में सचाई हमारा पहला धर्म होगा। और यदि पानी मारकर ही गाँठें बांबनी हैं तो उनपर 'W. I. C.' मार्क लगाया जाय और बिना पानी की गाँठों पर 'B. J.'। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चारों तरफ परचे बंटबाकर जाहिर कर दिया जाय कि 'W. I. C.' का अर्थ पानी मारी हुई गांठें हैं और 'B. J.' वालो गाँठें बिना पानी की। 'बच्छराज जमनालाल' फर्म का सिक्षित रूप 'B. J.' रखा गया था। परचे बाँट दिए गए। सेठजी के दृद निश्चय के आंग मुनीमों की एक न चली। और उनकी आज्ञानुसार ही काम किया गया।

यह बात हवाकी तरह जनता में फैल गई। जमनालालजी के मित्र और हितैषियोंने लोक-न्यवहार को देखकर बहुत समझाया कि इस तरह आपको बहुत हानि उठानी होगी। झूठ के बाजार में आपकी सचाई देंक जायगी—उसपर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जमनालालजी पर इन बातों का और प्रलोभनों का कोई असर नहीं हुआ। विदेशी न्यापारियों की नजरों से यह बात लियी न रह सकी, और वे बिना पानी का माल ऊँचे दामों में खरीदने लगे। इस तरह दूसरों की अपेक्षा इनका माल अधिक विकने लगा और आमदनी भी बढ़ने लगी। इस साख को बनाए

रखने के लिए जमनालालजी ने अन्त तक प्रयत्न किया। इससे तुम जान सकते हो कि सचाई के फल सदा मधुर किस तरह होते हैं, वे देरी से भले ही प्राप्त हों।

जहाँ खरीदी होती वहाँ वे इस बात का बराबर ध्यान रखते ये कि हलका माल ऊँचे माल में न मिलाया जा सके। दो-एक आदमी इसी काम के लिए नियुक्त ये कि कपास क्ली ढेरियों में भूल से भी पीले रंग की कपास मिल गई हो तो छाँडकर अलग कर दें। किसानों से खरीदी में तनिक भी कपास अधिक नहीं ली जाती थी। लोगों को यह तो विस्वास हो हो गया था कि इनकी फर्म से जैसा कहा जायगा वैसा ही माल मिलेगा। इसलिए उनका माल ऊँचे दामों में विकने लगा। सत्य व्यवहार में पहले पहले हानि और किताई महस्स होने लगती है और उससे आदमी का चिच्त हावाँडोल भी हो उठता है। किन्तु गह अवसर एक तरह से कसीटी और तपस्या का होता है। जो इसमें खरा उतर जाता है उसे आगे चलकर बहुत लाभ होता है और सबसे बड़ी कमाई तो उसकी विश्वासपात्रता होती है। और जमनालालजी इसमें सफल हुए।

उनकी फर्म में पहले-पहल अपने माल के अतिरिक्त दूसरे व्यापारियों का माल भी आड़त में बिकने आता था। खरीददारों को सौदा पका होने के पहले गाँठ फोड़कर नमूना बताना पड़ता था। परिपाटी यह थी कि यह नमूने की रूई उसकी मानी जाती थी जिसकी आड़त में लेबा-बेची होती थी। यह कोई छोटी-सी बात नहीं थी। आडतिया को इसमें हजारों रुपये की कमाई होती थी। एक बार उनका च्यान इस ओर गया और अपने मुनीमों से कह दिया कि प्रत्येक ज्यापारी की नमूने की रूई अलग रखी जावे और विकने पर उसके खाते में जमा कर ली जाय। यह बात उन्होंने कह तो दी. किन्तु बेचारे मुनीम चिन्ता में पड गये। रोज सैकडों गाँठें फूटती और पचासों व्यापारियों के साथ व्यापार चळता। हर गाँठ में से दस से लेकर बीस सेर तक रूई निकला करती। जगह की अडचन थी । मुनीम ने जब अपनी स्थान आदि की कठिनाइयाँ सामने रखी तो जमनालालजी ने कोई दूसरा उपयुक्त उपाय बताने के लिए कहा। वे किसी भी तरह यही चाहते थे कि यह रूई जिसकी है उसकी कीमत उसी को मिलनी चाहिए। आखिर यह तय हुआ कि नमूने की रूई की बिक्री से प्राप्त होनैवाली रकम गाँठों के अनुपात में न्यापारियों में बाँट दी जाय । ऐसा करने से उनकी फर्म की प्रतिवर्ष कई हजार की 'ऊपर की कमाई' से वंचित होना पडा । लेकिन वे प्रामाणिकता और सत्य-व्यवहार के आगे कमाई, को तुच्छ समझते थे। इससे छोटी-छोटी बातों में भी वे सत्याचरण पर कितना जोर देते थे इसका पता चलता है।

'जैसे को तैसा' अथवा 'ईट का जवाब पत्यर से' के सिद्धान्त को माननेवाले कहते हैं कि शत्रु के साथ असत्य व्यवहार करना कोई पाप नहीं है। लेकिन जमनालालजी ऐसे व्यवहार को मी धोखा ही समझते थे। शत्रु के साथ असल व्यवहार करना या उसे धोखा देना भी पाप ही है। कई लोग अपनी कमजोरी लिपाने के लिए भले ही उसे कुछ भी नाम दें, लेकिन सत्य का उपासक तो

हमेशा सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ही मानेगा। जमना-छालजी ने इसे समझ लिया। इस संबंध में उनके जीवन की एक घटना उनके व्यक्तित्व को समझने में सहायक हो सकती है।

जब देश में स्वराज्य-प्राप्ति का आन्दोलन छिड़ा और अंप्रेज सरकार से लड़ाई छिड़ गई तब स्वामाविक ही था कि विदेशी सरकार मारत की शत्रु बन जाती। सरकार की ओर से जब आन्दोलनकारियों को कष्ट दिया जाने लगा तब कई लोगोंने सरकार को नुकसान पहुँचाना, धोखा देना, टंक्स कम देना या न देना आदि कामों को देश-मिक्त मान लिया था और कई लोग इस तरह सरकार को धोखा देने में पाप नहीं मानते थे। झंडा-सत्याप्रह के समय की बात है। झंडा-सत्याप्रह में शामिल होने के लिए बम्बई से खाना होते समय जमनालालजी ने अपने कर्मचारियों से कह दिया कि इन्कम-टॅक्स चुकाने में वे झूठे बही-खाते बताकर या रिक्षत देकर अनुचित लाभ न उठावें। जो कुछ हो, सही सहा बताकर पूरा पूरा टॅक्स चुकावें। कांग्रेस की आज्ञानुसार दंड नहीं देने में उन्होंने हजारों का नुकसान उठाया, लेकिन असल्य-व्यवहार से व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का कभी प्रयत्न नहीं किया।

लेकिन मुनीम तो मुनीम ही थे। उस वर्ष बहुत अधिक मुनाफा हुआ था। उन्होंने सोचा कि यदि बहीखाते बताए गए तो टॅक्स बहुत अधिक चुकाना पड़ेगा और फिर सदा के लिए यह बला पीले लग जायगी। इसलिए उन्होंने बहीखाते बताए ही नहीं। हमेशा तो केवल ५-७ हजार रुपया ही टॅक्स का लगता था लेकिन उस क्व ऑफिसरने ८५ हजार ६० टॅक्स ठोक दिया। इससे मुनीम और चिन्ता में पड़ गए। उन्होंने अपील के लिए तारीख बढ़वा ली। इतना अधिक टॅक्स मध्यप्रान्त की उस रिपोर्ट से लगाया गया या कि क्वी में ये बहुत बड़े आदमी हैं और इन्होंने काफी रुपया कमाया है। मुनीमजी ऑफिसर से मिले, उसे १० हजार रु० रिक्त दी गई और मध्यप्रान्त सरकार की रिपोर्ट गायब कर दी गई। अब टॅक्स ८५ हजार की जगह ८ हजार रह गया। मुनीमजी अपनी सफलतापर खुश थे।

जेल से छूटकर आने पर सेटजी ने इन्कम-टॅक्स के बार में पूछ-ताछ की। पहले तो मुनीमज़ी के मन में विचारों के ताने-बाने चलते रहे या इस उलझन में रहे कि क्या कहा जाय। लेकिन जमनालालजी के प्रभाव के आगे झूठ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। जो कुछ हुआ था, सच सच कह सुनाया। सेटजी को इससे बहुत दु:ख हुआ।

वे उसी दिन साबरमती गए। सारी घटना बायू को कह सुनाई और अपनी ओर से कहा कि यह काम मेरी अनुपस्थिति में हुआ है और सूचना करने के परचात् भी मुनीम ने यह पाप कर ही डाला है, इसका प्रायश्चित नुझे लेना ही चाहिये। आप जैसा कोंह्रो, मैं करने को तैयार हूँ।

बापूने सुनकर कहा: "इसका यही उपाय है कि तुनीम ने जो रुपया बचाया है उसे जनता के काम में लगा दो। इसका परिणाम यह होगा कि मुनीम यह समझ जोवेंगे कि इस तरह से बचाये हुए पैसे को तुम पास में रखना नहीं चाहते, और वे आगे से बचने --बचाने की झंझट में नहीं पडेंगे।"

यह घटना मनपर स्थायी और मनोवैज्ञानिक प्रमाव डालर्ती है। गेप करके जमनालालजी मुनीम के हृदय का परिवर्तन नहीं। कर मकते थे। सीजन्य, विवेक और संयम से ही अपनी बात दूसरों के गल उतारी जा सकती है। बुरे को बुरा कहने से बुराई नम् नहीं होती, बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिससे बुराई और अधिक मात्रा में उमड़ती है। यह भी सम्मव है कि वर्षों के प्रेम. मीजन्य और व्यवहार पर स्थाही ही पुत जाय। अगर जमनालालजी में शत्रु के साथ भी सद्भावना रखने और कर्मचारियों के साथ विवेक्षपूर्वक वर्ताव करने की योग्यता न होती तो उनकी सन्य-निष्टा का दूसरों पर असर नहीं हो सकता था।

यह घटना भी उनकी सत्य निष्ठा पर भारी प्रकाश डालने-वार्टा है। जमनालालजी के पितामह (दादाजी) बच्छराजजी अपने पिवार से अलग होकर ही वर्घा आए थे और अपने ही पुरुपार्थ से उन्होंने धन भी कमाया। दत्तक आने के बाद जमनालालजी ने भी कमाया ही। बच्छराजजी के पहले के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति टीक नहीं थी। उन्होंने जमनालालजी पर बंटवारे के लिए भुकदमा कर दिया। उन्होंने सोचा लड़ने से बुद्ध धन हाथ लग ही जायगा। यह मुकदमा कई वर्षों तक चला। जमनालालजी ने इसके लिए वकीलों और मुनीमों की एक कमेटी बना दी थी जे। मुकदमे सम्बन्धी सभी व्यवस्था करती थी। इनके यहाँ एक पुरानी बही ऐसी थी जिससे मुकदमा जमनालालजी के विरुद्ध पड़ेगा, ऐसी शंका वक्तीलों और मुनीमों को होने लगी। उस बही को विरुद्ध पक्षवाले कोर्ट में पेश करवाना चाहते थे। इधर मुनीम ने बही लिया दी।

जब जमनालालजी को यह बात माल्म हुई तब उन्होंने मुनीम से पूछ-ताल की। पहले तो मुनीम ने बताने से इन्कार कर दिया। लेकिन जमनालालजी ने जब सख्ती से, सौगंद दिलाकर पूछा तो सच-सच बता दिया। इससे उन्हें काफी दुन हुआ। उन्होंने कहा कि हम जीतें या हारें, असन्य व्यवहार हमार यहाँ नहीं होना चाहिए। आखिर वह बहीं कोर्ट में पेश कर दी गई।

तुम्हें यह जानकर अचरज होगा कि जिस बही की पेश करने में सबलोग खतरा और नुकसान महमूम करते थे, उसी वहीं के कारण नुकदमा जमनालालजी के अनुकूल बन गया। सत्य सदा निमीक होता है और सदा उसीकी विजय होती है।

# सम्बन्धों का विकास और निर्वाह

श्रिय ईश्वर,

पिछले पत्र में सेट जमनालालजी बजाज की सत्यिनिष्ठा और मफलता पर प्रकाश डाला गया था। तुम जान सकते हो कि केवल मत्य व्यवहार और सत्य-मंभाषण से ही जीवन सफल नहीं हो सकता। प्राचीन अनुभवी महापुरुपों ने सत्य के संबंध में बहुत कुछ लिखा है और उसपर जोर भी दिया है; किन्तु, यह भी कहा है कि सत्य प्रिय और हितकर भी होना चाहिए। यों कटोर वचन भी सत्य में ही आते हैं किन्तु ऐसी सचाई का उन्होंने निषेध ही किया है। इससे पारस्पिक स्नेह ट्राता और अन्त में पश्चाचाप भी करना पड़ता है। एक अन्ध व्यक्ति को अन्धा कहना सत्य हो सकता है, किन्तु कहने वाले को उसका प्रेम नहीं मिलेगा। अगर मौका मिला तो बह उसे भी अन्धा करने की कोशिश करेगा।

सत्यको हम घरती कह सकते हैं। उसके बिना खेती तो हो ही नहीं सकती; लेकिन उम जमीन को अगर अनुकूल और आवश्यक खाड, पानी और हवा नहीं मिली तो जमीन अपने आप फसल नहीं देनेवाली है। यही बात सन्य-व्यवहार पर भी लागू हो सकती है। सत्य जीवन का मूल आधार है; लेकिन इसके साथ और भी कई एसे गुण हैं जिनकी निरंतर आवश्यकता पड़ती है। मीठी माषा, प्रेम, सीजन्य, निर्लोभ-वृत्ति आदि के बिना हमारे संबंध टिके नहीं रह,

सकते। संबंधों के अभाव में जीवन-व्यवहार में सफलता प्राप्त करना प्राप्तः असंभव है। इसलिए पारत्यिक संबंधों को जोड़ने, बढ़ाने और उनके निभाने से ही और उसमें सत्यिनिष्ठा रहने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर इसके महत्त्वकों कोई न समझे और केवल सत्य-सत्यका नाम रटता रहे तो अचरज नहीं कि उसे पग-पग पर निराशा और असफलता प्राप्त हो। हो सकता है कि अस्थिर चित्त होकर वह अन्तमें सत्यकों ही कोसने लें। लेकिन यह हालत उन्हों की होती है जो नहीं समझते कि एक के साथ और दूसरी कई बातें भी आवश्यक होती हैं। स्वर्गीय जननालालजी ऐसे ही व्यक्ति ये जिन्होंने सत्यनिष्ठा में सहायक स्वकृत उन सब गुणोंका अपने में विकास किया था जो सत्यकों चमका सकते थे।

मतुष्य सामाजिक जीव है। अकेला होकर वह चल नहीं सकता—उसकी गित अवरुद्ध हो जायगी। कीटुबिक, मामाजिक और आर्थिक इस तरह अनेक प्रकार के सबंधों में ही आदमी का विकास और पोषण होता है। मेरा तो मानना है कि मनुष्य ज्यों ज्यार और व्यापक होता जाता है त्यों त्यों उसके संबंध भी बढ़ते जाते हैं। वह पशु-पक्षियों से छेकर नद, नदी, निर्हर, नालों, बेल-फूल, फल-पत्ते, गुल्म-लता, सौरम-बदार आदि प्राकृतिक सुन्दरता से भी अपने संबंध जोड़ छेता है। छेकिन संबंध जोड़े केसे जाय और उनका निर्वाह कैसे हो यह एक सार्वजनिक प्रश्न है। हर आदमी चाहता है कि उसके कुछ संगी-साथी हों, उससे प्यार चाहनेवाले तथा प्यार देनेवाले हों और संबंध सदा के लिए बने रहें।

व्यापकता व्यापार का मुख्य गुण है। जितने जितने और जैसे-जैसे हमारे संबंध व्यापक रूपसे बढते जावेंगे वैसे-वैसे व्यापार उन्नत होगा । जमनालालजी कहा करते थे कि व्यापार में जो स्थान सचाई और प्रामाणिकता का है वहीं संबंध जोडने और निबाहने का है। संबंधों के जोड़ने में साबधानी की पूरी आवश्यकता है। समान रुचि, वृत्ति, और शक्तिवालों के संबंध अच्छे और स्यायी होते हैं और ऐसे संवंध ही एक दूसरे के पूरक और सहायक होते हैं। सावधानी संबंधी नुस्य बात तो यह है कि उनसे अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। किचित् भी स्त्रार्थवृत्ति का पता लग जाने पर संबंध टूटने में देर नहीं लगेगी । वे ही संबंध स्वायी और सहायक बनते है जिनसे पारस्परिक व्यवहार में खींचातानी नहीं होती और दूसरे की भावना और वृत्तिका खयाल रखकर अधिक लाभ पहुँचाने की दृष्टि रहती है। वे स्वयं कहा करते थे कि कम से कम लेकर अधिक से अधिक देना ही संबंध बनाए रखने के लिए आवस्पक है।

पूर्व पुरुषों के इस कथन में बहुत तथ्य है कि मर्छाई करके उसे भूल जाना चाहिए। हम एक व्यक्तिको जीवन भर सहायता पहुँचाते और उसकी हितकामना करते रहें लेकिन जिस दिन हमोरे मुँहसे उसकी चर्चा निकल पड़ेगी उसी दिन उसके हृदय पर चोट-सी पड़ेगी और उसकी प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि हर व्यक्ति निरंतर सेवा लेने के उपरांत भी यह स्वीकार करना पसंद नहीं करेगा कि उसमें पुरुषार्थ न में है। व्यक्तित्व के अहंपर चोट लगने का परिणाम

शत्रुता पैदा करता है। इसलिए अधिक से अधिक सेवा देने पर भी उसे भूल कर भी प्रकट नहीं होने देना चाहिए।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपस में किसी विषय को लेकर मतभेद हो जाता है। ऐसे समय एक दूसरे को गलत या नीचा न दिखाते हुए एकदम सहिष्यु बनकर दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को ही समझने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मतमेद के समय प्रायः दोनों ओर उत्तेजना बढ़ जाती है और अपने पक्षको ही अधिक प्रामाणिक दिखलाने का प्रयत्न होता है और दूसरा पक्ष उस समय कुछ भी सुनना नहीं चाहता। परिणाम प्रायः यह होता है कि संबंध टूट जाते हैं और झगड़े, शुरू हो जाते हैं। कई बार ती दोनों पक्ष बबीद भी हो जाते हैं। इसलिए जमनालालजी कहा करते थे कि ऐसे मौकेपर हमें अपनी ओर से संबंध पूर्ववत् बनाए रखने चाहिए। दुसरा पक्ष जो कुछ कहता है उसे घ्यानपूर्वक सुन लेना च।हिए और बहस नहीं करनी चाहिए। अगर अपनी गलती हो तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और दूसरे की गलती हो तो उस समय उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। मतलब यह कि हमें उस समय अपने ऊपर पूरा संयम रखना चाहिए। अगर वुक्छ हानि भी उठानी पढे तो सहन कर लेना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टिसे यही लाभ की बात है। इसमें सैद्धांतिक लाभ भी है। यह मनोवेज्ञानिक तथ्य है। कि उत्तेजना या आक्रोश के समय सामनेवाले की गलती पर जोर देनेसे उसके अहंकार पर चोट पडती है और अपने को गलत या अप्रामाणिक प्रकट न होने देनेके लिए पूरी

शक्ति के साथ हठ पकड़ लेता है और जानते-बूज़ते भी अपनी गलत बातको सही सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। अपने पर संयम रखनेवाला सिहण्यु व्यक्ति खोता नहीं, बल्कि पाता ही है। सफल व्यापारी बनने के लिए इन सब बातोंका खयाल रखना आवश्यक है।

जमनालालजी तरुण थे। बम्बई में उन्होंने दूकान खोली थी और कर्ड के काम-काज के लिए कुलाबा जाया करते थे। शिवरी के समान ही कुलाबा उस समय कर्ड के व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। टाटा का ध्यान जमनालालजी की ओर गया। टाटा की दिए देश के धन-सम्पन्न होनहार तरुणोंपर सदा लगी रहती थी। ये चाहते थे कि ये तरुण यदि देश के उच्चोग धन्धों में माग लेने लगें तो हमारा देश उन्नत हो सकता है। ऐसे तरुण-सम्पन्नों को उच्चोग की ओर आकर्षित करने के लिए टाटा विविध उच्चोगों के शेंअर्स (हिस्से) बाजारमाव तेज होनेपर भी मूल कीमत में दिया करते थे। जमनालालजी के आचार-व्यवहारसे वे समझ गए कि यह होनहार है। एक दिन उन्होंने जमनालालजी से कहा कि वे समूनपूर के पाँच हजार शेंअर्स खरीड लें।

यह पहले विश्व-युद्ध के समय की बात थी। कपड़े की मिलोंने उस समय काफी कमाई की थी और इस उद्योग का भविष्य भी उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। जमनालालजीने हिस्से लेना स्वीकार कर लिया। टाटाने पाँच हजार हिस्से भेज दिए और उनकी मूल कीमत पचास हजार रुपए भजने की लिखा। उस समय इन हिस्सों का

बाजार भाव १४ ६० प्रति हिस्सा था। जमनालालजी विचार में पड़ गए। उन्होंने उत्तर में टाटा को लिखा:

"आपने दस रुपए प्रति हिस्से के हिसाब से मुझे हिस्से दिए हैं यह आप की कृपा है, लेकिन इस समय बाजार भाव चौदह रुपए प्रति हिस्सा है। यदि आपको इन रोअरों का लेना लाभदायक जँचता हो तो में चौदह रुपए के भाव से यह हिस्से खरीद सकता हूँ। इस पत्र के साथ आपके हिस्से वापिस लौटा रहा हूँ।"

टाटा पर इस पत्र का बहुत प्रभाव पड़ा । वे जमनालालजी की प्रामाणिकता और निर्लेभिता पर मुग्ध हो गए। ऐसे व्यक्ति के साय कौन अपना सम्बन्ध नहीं बढ़ाना चाहता। टाटा ने भी जमनालालजी से अपना सम्बन्ध बढ़ाना शुरू किया।

जमनालालजी के यहाँ रूई का बहुत व्यापार होता या। उस समय रूई का बीमा निदेशी कंपनियाँ ही लिया करती थाँ। इससे देश का बहुत सारा धन निदेश में जाता रहता था। जमनालालजी को लगा कि यदि बीमे की देशी कंपनियाँ खोली जायँ तो हमारा बहुत सा धन बाहर जानेसे रुक सकता है। टाटा को उनकी यह योजना बहुत पसन्द आई। जमनालालजी ने टाटा की मदद से 'न्यू इंडिया इन्ह्युरन्स कंपनी' स्थापित की। टाटा ने इस कंपनी के सारे हिस्से जमनालालजी को अधिगोपित (under write) कर दिए इस से जमनालालजी को बारह लाख रुपए का मुनाफा हुआ था।

बीस हजार के लोभ को छोड़ने से यह बारह लाख रुजए की कमाई उनके हाय लगी और टाटा परिवार के साय आजीवन संबंध बना रहा। ऐसी ही एक घटना और लिखता हूँ। सेठ रामनारायणजी हइया प्रसिद्ध उद्योगपति थे। इनके साझे में जमनालालजी का व्यापार चलता रहा। बीच में एक बार कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे गलतफहमी बढ़ने की सम्मावना थी। किन्तु मामला कुछ ऐसा निपटा कि हइया और बजाज परिवार अभिन्न हो गए। घटना इस प्रकार है:

रामनारायणजी का ससून मूप से घनिष्ठ सम्बन्ध था। एक दिन ससून साहब ने रामनारायणजी से कहा कि वरोरा में हमारी जो जीनिंग -ऑन्ड प्रेमिंग फॅक्टरी है उसे वे कीमत की जाँच-पडताल करके ही वेचें। रामनारायणजी ने कीमत ठहराकर जमनालालजी को वह फॅक्टरी बेच दी । बेचने से पहले रामनारायणजी ने दूसरे प्राइकों से पूछ-ताछ की थी। तब उन लोगों ने पडती कीमत में अपनी मांग पेश की थी। ज्यापारियों की यह स्वामाविक बृत्ति है कि जो चीज विकने के लिए बाजार में आती है उसकी कीमत वे कम ही आँका करते है। जमनालालजी ने तो यही कहा था कि इसकी जो चाजिव कीमत हो वह आप मुझसे ले लीजिए। दूसरे व्यापारियों की अपेक्षा कुछ अधिक कीमत छेकर फॅक्टरी जमनालालजी को बेच दी गई। बेच देने के बाद न्यापारियों को वह फॅक्टरी बडी लाभ-दायक दीखी । उन छोगों ने ससून साहब के पास अविक कामत के ऑफर भेजे। ससून साहब ने रामनारायणजी से इस विषय में चर्चा की । रामनारायणजी को व्यापारियों की मनोब्रुत्ति पर तो दुख हुआ, ही, ससून साहब की इस बात से भी दुख हुआ। उस समय जमनालालजी भी वहीं पर थे। रामनारायणजी से उन्होंने पूछ ताछ की। पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन जब जमना-लालजी ने आग्रह किया तब सही सही बात बता दी।

जमनालालजी ने कहा: 'यह कीन बड़ी बात है। आफ ससून साहब से कह दीजिये कि वे अधिक कीमत देनेवाले न्यापार्क को फॅनटरी वेच दें।'

अधिक कीमत में दूसरे ज्यापारी को फॅक्टरी बेच दी गई। जमनालालजी की इस उदारता ने रामनारायणजी का चित्त आकार्पतः कर लिया, और उनका सम्बन्ध केवल ज्यापार तक ही नहीं, कौ टुंबिक भी बढ़ता ही गया। रामनारायणजी अपने प्रत्येक कार्य में जमना-लालजी की सलाह लेने लगे।, रामनारायणजी की मृत्यु के बाद जमनालालजी 'रामनारायण सन्स' के ट्रस्टी बने थे। दोनों परिवारों। का वह प्रेम संबंध अंत तक बना रहा।

इसी प्रकार की एक घटना और है जिसका उल्लेख करना अत्यन्त आवश्यक है। जमनालालजी रूई का व्यापार सेट हीराजाल रामगोपाल फर्म के साझे में करते थे। यह साझा बच्छराजजी के समय से ही चलता आया था।

एक समय की बात है कि बम्बई में मारवाड़ी विद्यालय. स्थापित करने की चर्चा सामने आई। जमनालालजी ने इस कार्यके लिए पांच हजार या इससे कुछ अधिक रकम सहायता में प्रदान कर दी। मारवाड़ से छौटने पर फर्म के सेठ रामगोपालजी को जबमाल्यम हुआ कि उनके पीछे उक्त संस्था के लिए दान किया गया है तब ब इस बात को सहन नहीं कर सके। जमनालालजी ने

उनकी भावना को देखकर कहा कि मैने जो दिया है वह तो दे दिया है। यह रुपया आप मेरे हिस्से में लिख सकते हैं। लेकिन सेठजी उत्तेजित हो चुके वे और उन्हें शायद अपने धन पर अभिमान भी था। अन्त में उन्होंने जमनालालजी को फर्म से पृथक कर दिया।

फर्म के पास रूई की गठानें थीं। सेठजी ने कहा कि सब गठानें नीलाम पर चढ़ा दी जाया। लेकिन जमनालालजी फर्म की ओर से यह नीलाम होना ठीक नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि जाजार माब से गठानें उन्हें दे दी जाया। गठानें जमनालालजी ने खरीद लीं।

वर्धा में एक जीनिंग फैक्टरी भी थी। फर्म के सेठ राम-गोपालजी ने सीचा कि यह फॅक्टरी भी जमनालालजी को दे दी जाय। फिर देखें बिना पैसे वह क्या करते हैं! उनकी आज्ञानुसार फॅक्टरी जमनालालजी के हिस्से में दी गई। मकान सेठ रामगोपालजी ने रख लिया।

लेकिन जब कुछ लोगों ने सेठ रामगोपालको से कहा कि
पह आपने क्या किया । केवल मकान से आप क्या कमा सकेंगे !
फॅक्टरी के बिना काम कैसे चलेगा ! जब जमनालालजी को यह
बात मालूम हुई तो उन्होंने सेठजी से कहलवाया कि यदि वे चाहें
'तो फॅक्टरी वापिस ले सकते हैं, जैसा वे कहेंगे करने को प्रस्तुत
हूँ । लेकिन धन के अहंकार में चूर सेठजी ने इस पर कोई ध्यान
नहीं दिया । वे तो निरंतर यही चाहते रहे कि किसी तरह जमनाजालजी को तंग किया जाय ।

जमनालालजी के पास उस समय ज्यादा धन नहीं या । यम्बई के दूसरे ज्यापारियों से उन्होंने रकम ली और काम चलाया । फिर सन् ११४ का विश्व-युद्ध छिड़ गया और उसमें उन्होंने काफी, रूपया कमाया ।

धीरे धीरे हीरालाल रामगोपाल फर्म ढीली पड़ती गई और जमनालालजी की उन्निति होती गई। फिर भी जमनालालजी ने अपने पूर्व सम्बन्धों का खयाल सदा रखा और उस परिवार की सदा सहायता की। और जमनालालजी उन लोगों को अपने यहां मुनीम रखकर मदद देते रहे और अन्त तक आदर करते रहे।

कहने का मतलब यह कि अत्यन्त विश्रांत और विषम परिस्थिति और वातावरण में भी जमनालालजी अपनी ओर से सम्बन्ध बनाये रखने का मरसक घ्यान रखते थे।

इस तरह जमनालालजी अजातशत्रु थे। दूसरे उद्योगपतियो। के साथ भी उनके अच्छे सम्बन्ध आये और जमनालालजी ने अपनी निर्लोभ वृत्ति से सबका प्रेम सम्पादित किया। इन सम्बन्धों मेन जमनालालजी को अपना न्यापार बढ़ाने तथा जीवन सफल बनाने में बहुत सहायता मिली थी।

# कार्यकर्ताओं का चुनाव और संप्रह

व्रिय ईश्वर,

पिछले पत्र में सम्बन्धों के जोड़ने, बढ़ाने और निवाहने के विपय में लिखा गया है। इस पत्र में उसी से सम्बन्धित एक दूसरे विषयपर लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। वह विषय है कार्य-कर्ताओं और कर्मचारियों का चुनाव और संप्रह। कोई भी बडा कार्य कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर करता है। जिस काम के लिए अच्छे कार्यकर्ता मिल जाते हैं वह प्रायः असफल नहीं होता । कार्यकर्ताओं के अभाव में या योग्य कार्यकर्ताओं के अभाव में अच्छे से अच्छा और महत्त्वपूर्ण कार्य ढींळा पड जाता है, अधूरा रह जाता है या रुक ही जाता है। केवल न्यावसायिक दृष्टि से ही नहीं, धार्मिक सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिसे भी कार्यकर्ताओं के चुनाव और संप्रह का बड़ा महत्व है। संचालकों में कार्यकर्ताओं के संप्रह का सूक्ष्म विवेक होना चाहिए। जमनालालजी ने न्यापार किया, सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक सेवाएँ दीं और सब में वे सफल हुए। और इन सब का कारण यह है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के चनाव और संप्रह का पूरा ध्यान रखा।

जमनालालजी की प्रवृत्तियाँ विविध-मुखी यों । अछूतोद्धार, चरखा संघ, प्रामोद्योग संघ, मारवाड़ी शिक्षा-मंडल, महिला सेवा मंडल, हिन्दी प्रचार, गोसेवा संव, रियासती प्रजा मण्डल आदि न जाने कितने काम उनके जिम्मे रहे पर सब में सफल ही नहीं हुए, किंतिं भी प्राप्त की । कोई भी कार्य अकेला एक आदमी नहीं कर सकता। कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को हूँ दकर, जुटाकर, सिखाकर, अपना बनाकर उनका सहयोग प्राप्त करना सब के लिए अत्यन्त आवश्यक हो रहता है। कार्यकर्ता केवल आर्थिक लोम की दिए से ही आत्मीय नहीं बन सकते। जब उन्हें माल्यम हो जाता है कि जिनके पास वे कार्य करते हैं वे उन्हें हृदय से चाहते हैं और आवश्यक सुविधायें देते हैं तथा सुख दृख में यथोचित खबर भी लेते है, तभी वे कार्य में पूरी शक्ति लगा सकते हैं। कह सकता हूँ कि जमनालालजी में यह दृष्ट गहरी थी। वे खयं कहा करते थे:

"कोई भी कार्य हो यदि मनुष्य केवल अपने ही हार्यों करना चाहेगा तो उसका दायरा अत्यंत सीमित होगा और शायर एकांगी भी। वह कार्यकर्ता चाहे जितना शक्तिशाली हो पर हर व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है इसलिए बड़े काम एक हाय से नहीं हो सकते—कई प्रकार के लोगों का साथ लेना ही पड़ता है। कार्य का प्राण कार्यकर्ता होता है। हर कार्य के लिए योग्य और अनुभवी कार्यकर्ता सब जगह सुलभ नहीं होते। उनकी शोध करनी पड़ती है। इंट्रने से कार्यकर्ता मिल ही जाते हैं, जेकिन सब समान शक्तिबाले नहीं होते। हर एक की प्रकृति मिल भिन्न होती है। वुल शक्ति संपन्न ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से ही कार्य कर सकते हैं। वुल शिक्ते होते हैं जो योग्य बनाने पर स्वतंत्र रूप से

कार्यक्षम हो सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के अधीन रह कर ही कार्य कर सकते हैं। बड़े कार्यों में सब तरह के कार्य-कर्ताओं की जरूरत होती है—सब का उपयोग लेना बांछनीय होता है। सचालक या संयोजक को सब के संपर्क में आकर, सब की राक्ति को पहचानकर उनके योग्य कार्य की योजना करनी चाहिए।

जो स्वतंत्र रूप से कार्य करनेवाले होते है वे अपने कार्य में किसी का इस्तक्षंप पसंद नहीं करते इसलिए उन्हें परखकर बुद्धि और योग्यतानुसार स्वतंत्र कार्य सीप देना चाहिए। वे जब चाहें और आवश्यक हो तब उन्हें उचित सलाह दे देनी चाहिए। बार बार रात-दिन के कार्यों में हस्तक्षेप करने याना अधिकार जताने को वे अपमान समझते है और निम नहीं सकते।

जिन्हें तैयार करना होता है उनका चुनाव करते समय यह देख लेना चाहिए कि वह अप्रामाणिक तो नहीं है ? वह परिश्रमी और कार्य के प्रति रुचिवान है या नहीं ? वह एकदम मंद बुद्धि तो नहीं है ? सामान्य रूप से यदि वह प्रामाणिक परिश्रमी, बुद्धिमान तथा लगनशील हो उसे हाथ में लेना चाहिए। कार्यकर्ता के निर्माण का सब से उपयुक्त स्थान कार्यक्षेत्र होता है। पूर्वजोंने कार्य को ही मनुष्य का गुरु माना है। शुरू से कोई आदमी विसी विशेष कार्य का ज्ञाता नहीं रहता पर श्रम और लगन से कार्य करते रहने पर बह उसमें निष्णात हो सकता है। ऐसे कई महापुक्ष हो गये हैं जिन्हें शुरू शुरू में अत्यंत साधारण अवद्वा में निम्न श्रीमी का

कार्य करना पड़ा था, पर अपनी श्रमिनष्टा, लगन सीखने की वृक्ति से योडे दिनों में वे कुशल और अनुभवी बन गए।

जमनालालजी के पास कामकी तो कोई कमी यां नहीं ।
सेकड़ों सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं से उनका संबंध था।
व्यापार भी उनका काफी विस्तृत था। उनके पास जो कई
नययुवक आते और काम चाहते, उनसे वे कहते कि मेरे पास जो
काम हैं उनमें जो काम तुम्हारी रुचि और बृत्ति के अनुकूल हो
उसे चुन सकते हो। उनका मानना था कि नौकरी नहीं मिलती
और रुचि का काम नहीं मिलता इसलिए चाहे जो कार्य करने से
व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। जो लोग अधिक वन प्राप्ति
के प्रयत्न में एक के बाद दूसरे को छोड़ते पकड़ते रहते हैं वे
प्रतिमाशाली हों तो भी अपना विकास नहीं कर सकते। इसलिए
योड़ा समय भी लगे पर अपनी रुचि और वृत्ति के योग्य कार्थ इंट
कर उसमें स्थिरचित्त हो लग जाना चाहिए। वास्तिवक सफलता
इसीसे मिलती है।

कार्यकर्ताओं के निर्माण का एक तराका है जिसपर पूरा ध्यान रखना चाहिए । वह यह कि जो कार्य हमारे पास हो, उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए । जिस कार्य को हम नहीं जानते और उसे सुज्यवस्थित रूप से करने का आदेश देते रहें तो इससे कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया ही जागृत होती है । इसिक्ए जहां तक हो सकें कार्यकर्ताओं को उपदेश या आदेश नहीं देना चाहिए !- जबतक हमें कार्य की पूरी जानकारी नहीं होगी तबतक उसमें लगनेवाली शक्ति, समय आदि के संबंध में कार्यकर्ताओं का मार्मदर्शन भी तो नहीं किया जा सकता। निकट संपर्क आनेपर जब किसी प्रकार की गलतफहमी होनेका डर न रहे और कोई कठिनाई उपस्पित हों। जाय तबही सलहके रूप में उपदेश करना उपयोगी हो सकता है।

मनुष्यसे गलती होना स्वामाविक है। किसी कामके बिगड़ने पर या गलती हो जाने पर कई लोग कर्मचारियों को बुरी तरह डाँटने-फटकारने हैं और उन्हें भला बुग कहते हैं । इससे कार्यकर्ता का दिल ट्रट जाना है और कार्थ में वह पूरी शक्ति नहीं लगा पाता। वह समझनं लगता है कि अधिकारी को उसकी रुचि, बृत्ति और भावना की कोई परबाह नहीं। मैं ही अपने की क्यों खपाऊँ ! इस तरह दोनों की हानि होती है। और मनमें कसक रहने से मनमुटाव बदता जाता है। इसिलिए जमनालालजी देखा करते थे कि गलती क्यों और किस स्थिति में हुई। अनुभवहीनता या गळतपहमी से अगर गळती हो जाती थी तो वे उसे सुधारने का पुन: मौका देते ये और डाँट-फटकार की जगह प्रेम से समझाते थे। इससे कार्यकर्ता को सांखना मिलती, उसे अपनी गलती से सीखने को मिलता और वह अधिकाधिक उनके निकट पहुँचता। व कार्यकर्ता कोः रंग्वते ममय यही सोचते थे कि वह स्थायी रूप से उनका अपना बन कर रह रहा है और रखा जा रहा है। वे मानते थे कि कार्यकर्ताओं को बारबार बदलते रहने से कार्य को हानि पहुँचती है और परेशानियाँ बदती है।

जमनालालजी कहा करते थे कि जिस कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाय उसे उतना वेतन अवस्य दिया जाना चाहिए जितने खर्च की उसके परिवार को आवश्यकता है। परिवार की हालत को बिना समझे. कम बेतन पर रखने मे खतरा है। अपने खर्च की पूर्ति तो उसे कहीं न कहीं से करनी ही पड़ेगी। इसके लिए या तो वह चोरी करेगा या कहीं से अधिक वेतन मिलने का प्रलोभन या मौका पाकर चला जावेगा । समय-संमय पर कार्यकर्ताओं की परिवारिक स्थिति की जांच-पडताल और प्रल-ताल करते रहना चाहिए, उनके घर पर भी जाना चाहिए। जीवन मे कभी-कभी कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाया करती है। जब तक वे दूर नहीं होतीं तब तक काम में चित्त बराबर नहीं लगता। ऐसी स्थिति में उन्हें समझने का प्रयत्न करना चाहिए और हो सके तो उनकी कठिनाई दूर करनी चाहिए। ऐसा करने से वे अधिकारी के निकट-निकट पहुँचते हैं और काम भी मन लगाकर अपना ममझकर करते हैं। जमनालालजी यह भी ध्यान (खते ये कि किसी के यहाँ अनुचित खर्च तो नहीं होता है। यह देखने के लिए वे स्थयं होकर कार्यकर्ताओं के यहाँ भोजन आदि करने को जाया करते ये। भोजन तो वे क्या करते, पर उस बहाने भोजन की पद्धति, रुचि, खर्च तथा घर की साफ-सफाई, फिजूलखर्ची आदि का सुक्ष्म निरीक्षण कर लिया करते थे। पास-पडौस का वातावरण कैसा है. एडके-बन्ने किस मनोवृत्ति के हैं, वे पहते-सीखते हैं या नहीं-उनपर च्यान रखा जाता है या नहीं आदि सारी बातें वे जान लेते थे। और जो कमी या त्रुटि रहती थी उसका संकेत बड़े प्यार से कर देते थे। इससे कार्यकर्त्ता में अपनत्व की भावना निर्माण होती और बह सदा के लिए उनका बन जाता।

निम्न लिखित कतिपय घटनाओं से तुम उनके और कार्य--कर्ताओं के बीच के सम्बन्धों को जान सकीगे।

सब से पहले में अपनी ही बात कह दूँ। महाराष्ट्र से हीं मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया। वहाँ राजनीति में काफी वाद विवाद चलता था। इसी कारण मेरी आदत भी कुछ अधिक बहस करने की पड़ गई थी। उनके सम्पर्क में आने पर वे इस दोष को ताड़ गए। बार-बार वे मुझे टोकते रहते कि यह आदत अच्छी नहीं है। मेरी आदत यहाँ तक बढ़ गई थी कि मैं किसी की बात सुनता ही नहीं था, अपनी ही हांके जाता था। इसमें मुझे एक प्रकार का आनन्द अनुभव होता और अभिमान भी कि मैं पराजित नहीं होता। इसके साथ ही एक दोष मुझमें यह या कि बिना पूर्वपर विचार किए या बिना अपनी शक्ति और सीमा का ख्याल किए कई जिम्मेदारियाँ भी लेने को तैयार हो जाता। लेकिन वे तो टोकते ही जाते। उनका यह बार-बार का टोकना नुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं इससे बहुत नाराज हो। गया और समझ लिया कि जमनालालजी मुझे चाहते नहीं हैं। मैंने कहा:

"काकाजी, यदि मैं आपकी दृष्टि में केवल बात्नी, अन्यावहारिक और निकम्मा हा जंचता हूं तो मुझे आप इजाजत दे दाजिये।"

सुनकर वे इंस दिये। बोले "ओर, इसीलिए ता तुके में अञ्चावहारिक कहता हूँ। तुके इतनी भी समझ नहीं है कि यह सब मैं क्यों कह रहा हूँ? जिसपर अधिक स्नेह होता है उसे ही सिखाया-समझाया जाता है। अपना आदभी निर्दोष बने यह इच्छा रहती ही है।"

इसपर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई ।

संस्कृत साहित्य में भास नामक एक प्रसिद्ध किये हो गया है। राज दरबार में उसका काफी सम्मान था। उसे राज्य की ओर से बड़े-बड़े पारितोषिक मिला करते थे। वह राज-किय या। छेकिन जब वह अपनी रचनाएं पिता को सुनाता, तो वे उनमें दोप ही निकाला करते। कभी भाव, कभी शैरी, कभी कल्पना इस तरह छंद, मात्रा, अलंकार, रस, व्याकरण आदि की अनेकों त्रुटियाँ ही बताया करते। प्रशंसा कभी नहीं करने। कभी-कभी उसके दो-चार मित्रों के समक्ष भी ऐसा ही कहते रहते। इस से भास को बहुत बुरा लगता। वह समझने लगा कि पिताजी उसका उरक्प बद्दित नहीं कर सकते और इसीलिए चार मित्रों के बीच मेरा अथमान किया करते हैं। इनके जीते-जी मेरा विकास हो ही नहीं सकेगा।

यह सोचकर उसने निश्चय किया कि पिता को मार डालना ही उचित है। अपने विकास मार्ग के रोड़े को नष्ट कर देना ही श्रेयस्कर है।

एक दिन रात को जब इस्तपर उसके माता-पिता सोये हुये य, वह खड्ग देकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लेकिन उसके कानों में कुछ आबाज आ रही थी। सुनने के लिये वह बीच की सीढ़ी पर ही रुक गया।

ऊपर दोनों की चर्चा हो रही थी।

माँ ने वहा: 'आज का यह शस्य पूर्णिमा का चन्द्र कितना सुद्दाना है !"

पिता ने कहा: '' सचमुच इस प्रकाश को देखकर मुझे भास की कविता की निर्दोषता का ध्यान आता है।''

माँ ने पूजा: ''लेकिन आप तो निरन्तर उसकी कविताओं में दोप-ही-दोष निकाला करते हो। इस से वह कितना निरुत्साह होता होगा?''

पिता ने उत्तर दिया: "तुम ठीक कहती हो, लेकिन उद्देश्य मेरा यह नहीं है। उसे निरुत्साह मैं बिलकुल नहीं करता। मैं उसके दोष इसीलिये निकाला करता हूँ कि वह अधिकाधिक निर्दोष और शुद्ध रचनाएं लिख सके। जिस दिन उसके मुँह पर मैं प्रशंसा कर दूँगा, समझ लेना कि उसका विकास वहीं रुक जायगा। यों वह सर्वश्रेष्ठ कि तो है ही।"

भास को अपने हीन-विचार पर ग्लानि हो आई और वापिस कौट गया । दूसरे दिन प्रातःकाल पिता के पैरों पड़कर उसने अपने विचार के लिए क्षमा मांगी।

यह कहानी सुनाकर वे बोले: ''अभी तुझमें पिता के हृदय की जानने की शक्ति नहीं है; इसीलिए ऐसी बातें करता है।" उन्होंने मुझे जीत लिया। वे मुझे हृदय से पुत्र के समान ही चाहते ये और संकट के समय पुत्र की तरह ही मुझे सहायता की। अगर मुझमें तुम कोई अच्छी बात पाओ, तो वह उन्होंकी टेन है। जो दोष नुझमें रह गए हैं वे मेरे निजके हैं; क्योंकि नुझमें दिनी शाक्ति नहीं थी कि उनकी सभी बातों को अपना सकता।

चिरंजीलालजी बड़जाते को तो तुम बहुत कुशल और व्याव-हारिक समझते हो न ! उनमें इतनी कुशलता और व्यावहारिकंता कहाँ से आई ? अगर जमनालालजी का स्नेह और सम्पर्क न मिला होता तो चिरंजीलालजी जैसे अशिक्षित व्यक्ति का इतना विकास नहीं हो सकता था। इनकी एक घटना यहाँ देने से तुम्हीरे ध्यान में आ जायगा कि जमनालालजी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैसा बर्ताव करते थे और उनकी भावना का कितना अधिक ध्यान रखते थे।

चिरंजीलाल जी का जन्म मारवाड़ के एक गांवड़े में गरीज घर में हुआ। मामाजी के यहाँ रहकर थोड़ी-सी शिक्षा पाई। फिर मध्यप्रदेश में एक न्यापारी के यहाँ काम सीखने लगे। अक्षर तो तुम जानते ही हो, उनके कितने खराब होते हैं। फिर वे वर्षा में धनी परिवार में गोद आ गये। धनी परिवार में आये तो, पर रूई के न्यापार में सब धन खो दिया। खो ही नहीं। दिया, सिर पर कर्ज भी हो गया।

अब वे जमनालालजी के यहाँ नौकरी करने ले। ! जमना-लालजी ने इन्हें भाई के समान रखा । एक समय की बात है कि एक रिश्तेदार के जरूरी काम के लिए चिरंजीलालजी एक मास की छुट्टी लेकर बाहर गए हुए थे। लौटने पर बीमार पड गए। बीमारी ४-५ महीनों तक चलती रही । आर्थिक हालत तो नाज़क थी ही. पैसा पास में या नहीं। चिरंजीलालजी को वेतन देना तो दर. एक मास की छुट्टी का रूपया भी मुनीम ने नहीं दिया। और बीमारी में खबर भी लेने को कभी उनके घर नहीं गए। यह तो हुआ ही. पर जिस रिश्तेदार—और वह धनीमानी था—के लिए चिरंजी-लालजी बाहर गए ये उसके करीब २८) इनकी तरफ लेने रह गए थे। उसने तगादा भेज दिया। इससे चिरंजीळाळजी को काफी वेदना हुई। आदमी के पास पैसा न हो और कोई सहातुभूति प्रकट करनेवाला भी न हो तो उसके सामने जीवन एक जंजाल बन जाता है। स्थिति यह हो गई कि वस्तुएँ बेचकर घर खर्च चलाना आवस्यक हो गया या । किसी तरह जमनालालजी को उनकी बीमारी के समाचार मिल गए और यह भी माछूम हो गया कि अब तक का वेतन भी नहीं दिया गया है। वे चिरंजीलालजी के पास गए और छुट्टी के महीने से छेकर उस दिन तक का सारा वेतन उन्हें देते हुए मुनीम की लापरवाही और गलती के लिए दुख प्रकट किया। और जब भी जिस बात की आवश्यकता पडी उसकी पूर्ति का पूरा ध्यान रखा। उनका कहना या कि आपत्ति, बीमारी और संकट के समय तो कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखना मालिक का धर्म है। यही कारण है कि आज चिरंजीलालजी हमारे सामने इतने कुशल और व्यवहारी दिखाई देते हैं। वे पूरी तरह जमना-लालजी के हो चुके और अपने को उनके लिए समार्पित कर दिया।

कहाँ तो वह सेठ जो बीमारी में भी अपने २८) के लिए, उस आदमी के पास तगादा भेजता है जो छुट्टी निकाल कर अपना समय उसके लिए खर्च करता है, कहाँ वह मुनीम जो छुट्टी का वेतन भी नहीं भिजवाता और कहाँ सेठ जमनालालजी जो मुनीम की गलती के लिए खयं दुख प्रकट करते है और पूरी मदद करते हैं। आदमी इसी तरह आत्मीय बनता है।

केवल बड़े और ऊँचा कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं, छोटे से छोटे और मामूली हैसियत के कर्मचारियों के साथ भी उनका व्यवहार सौजन्यपूर्ण होता था। उनके निकट जो भी व्यक्ति रहता, उसके विकास, सन्तोष और निर्माण का वे पूरा ध्यान रखते थे। इसीलिए उनकी सेवा करने में सब को प्रसन्तता होती थी। यहाँ मैं एक ऐसी ही मर्मस्पर्शी घटना का उल्लेख करता हूँ।

विद्वल को तो तुम जानते ही हो। वह आजकल बैक ऑफ नागपुर में कार्य करता है। मालिश करने में वह पटु है। अपने यहाँ भी वह रोज मालिश करने आया करता है। बड़ा परिश्रमी और सरल आदमी है वह। उसने एक दिन अपनी कहानी सुनाते हुए जमनालालजी की उदारता, सीजन्य और सहानुभृति के विषय में कहा:

"जमनालालजी के यहाँ नौकरी पर लगे मुझे आठ ही दिन हुए थे। कारणवश मुझे उनके साथ बम्बई जाना पड़ा। एक दिन सेठजी को तार मिला कि मेरे पिता का देहान्त हो गया है। सेठजीने मुझे अपने पास बुलाया, ढाढ़स बंधाई और वर्धा जाने के लिए कहा। मैं या मामूली नौकर, मेरे पास आने-जाने के लिए पैसा कहाँ या। मैंने कहा: 'मैं अब आज जाकर क्या करूँगा। आग्निसंस्कार तो हो ही चुका होगा। अब तो मैं बारहवीं के दिन ही पहुँचने की कोशिश करूँगा।' पर सेठजी तो मुझे जानते थे। उन्होंने मेरी हालत और घटना के महत्व को जानकर कहा: 'देखो, तुम्हें जाना ही चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास रुपया नहीं है। कोई बात नहीं, जाते समय सौ रुपए ले जाना।'

'' सुनकर में तो हक्का-बक्का रह गथा। वर्धा जाने की मेगी इच्छा तो थी ही, पैसे की मजबूरी से ही में टाल रहा था। फिर नौकरी पर रहे कुल आठ ही दिन तो हुए थे; ऐसी हालत में पेशिंग रुपया मांगने की हिम्मत नहीं हुई। पर जब उन्होंने एक सी रुपया ले जाने को कहा तो एक और मन में जाने का आनन्द हो रहा था, दूसरी ओर उनके प्रति असीम श्रद्धा उमड़ रही थी। मैं तत्काल कुछ बोल न सका। मैं इतना गरीब था और उनके लिए नया था कि मुझे दस रुपए भी मिल सकेंगे, इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। गरीबों के साथ इतनी आत्मीयता और उदारता का व्यवहार करनेवाला दूसरा कोई मेरे देखने में नहीं आया।

"इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे प्रेम से काम करना सिखाया। मेरे घर में किसी चीज की कमी रहती या अड़चन रहती तो मेरा वे पूरा खयाल रखते थे। कभी कोई गलती हो जाती तो प्रेम से ही सुधारने को कहते, गुस्सा कभी नहीं किया।" उसीने अपनी एक घटना और सुनाई यी:

"ठण्ड के दिन थे। उन दिनों सेठजी सेवाग्राम रहने के लिए गए थे। मैं भी उनके साथ था। सेठजी बड़े सबेरे उठ जाया। कारते थे। मेरे पास एक ही चादर थी। उससे ठण्ड डटती तो नहीं थी, पर मैं कहता किससे, और मेरे पास इतना पैसा भी कहीं या कि दूसरी चादर खरीद सकता। एक दिन उन्होंने मुझे एक चादर में ठिठुरते हुए देख लिया। उन्होंने उसी दिन खादी भाण्डार से एक कम्बल तथा गर्भ बांडी खरीदकर मंगवा दी।"

तुम जान सकते हो कि इस तरह सहायता और सहानुभूति प्राप्त न्यक्ति अपने मालिक के प्रति कितने ईमानदार और सेवा भावी रहते हैं। उनका नाम आते ही विट्टल जैसे गद्गद् हो जाता है।

इसी तरह की दो घटनाएँ और देता हूँ।

आजकल जहाँ महिलाश्रम है, वहाँ पहले विनोबाजी का आश्रम था। आश्रम में कुछ गाएँ भी थीं। एक दिन गाय चरानेवाले लड़के को गाय ने सींग मार दिया जिससे उसे चोट आ गई। उसे अस्पताल भेज दिया गया। जमनालालजी उसे देखने के लिए बराबर जाया करते थे।

जमनालालजी जिन दिनों जेल में थे, आश्रम का एक कार्यकर्ता बीमार हो गया था! खबर तो उनके पास पहुँच ही गई थी। जिस दिन वे जेल से छूटकर आए और स्टेशन पर उतरे उस दिन सबसे पहले सीधे उस कार्यकर्ता को देखने अस्पताल पहुँचे। तुम कल्पना कर सकते हो कि जमनालालजी जैसे प्रसिद्ध और संपन्न व्यक्ति के जेल से छूटने की खबर पाकर कीन ऐसा कुटुम्बी, सहयोगी और व्यापारी होगा जो स्टेशन पर पहुँचकर स्वागत करने तथा उनसे बातचीत करने या मिलने के लिए उत्सुक न हो। पर जमनालालजी जानते ये कि किस व्यक्ति को कब और कैसी सहानुभूति की अपेक्षा होती है और उसका जीवन के साथ कितना सम्बन्ध रहता है। वे अपने आराम और सुख-सुविधा की अपेक्षा कार्यकर्ताओं का ही पूरा ध्यान खते थे। वे कहते थे कि यदि हम लोग ही इनके साथ आत्मीयता का बर्ताव नहीं करेंगे तो दूसरा कीन करेगा।

वह गाय चरानेवाला मामूली लड़का हो या कोई कार्यकर्ता; सब के साथ वे बंधु-भाव का बर्ताव करते थे। जब कार्यकर्ता को देखने स्वयं जमनालालजी सर्वप्रथम गए तो उसका मन कितना आनान्तित हुआ होगा!

घटनाएँ बहुत छोटी होती हैं, परंतु उनके पीछे बड़े-बड़े तत्त्व छिपे रहते हैं। इसी तरह मनुष्य का विकास और निर्माण होता है।

इससे तुम जान सकोगे कि वे एक नहीं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सहायक, सर्जक और गुरु थे, पिता थे और सर्वस्व थे।

## कार्यकर्ताओं की कसोटी

### प्रिय ईश्वर,

पिछले पत्र में कार्यकर्ताओं के संग्रह, चुनाव और निर्माण के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालनेवाली कुळ घटनाएँ लिखी थां। कार्यकर्ताओं को जुटाकर, अपनाकर उन्हें निभा लेना. और उनके प्रति प्रेम, उदारता, सहानुभूति आदि का व्यवहार करना एक बात है और उनकी योग्यता और अयोग्यता को परवना दूसरी बात है। प्रेम और सहानुभूति के साथ साथ नियम और अनुशासन के प्रति दृढ और कठोर रहना भी जमनालालजी आवश्यक मानते थे। व्यवहार में कभी-कभी ऐसा बर्ताव पारस्परिक आंति उत्पन्न कर देता है। वेकिन जब वस्तुस्थिति और अनुशासन की दृष्टि से विचार किया जाता है, तब ऐसी आन्तियाँ अपने आप दूर हो जाती है।

आज में कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित इसी दूसरे पहलू पर विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोक-संग्रह की बात ठींक तो है, लेकिन अगर अनुशासन की दृढ़ता का अभाव हुआ या थोड़ी भी ढिलाई रही तो। निकम्मे लोगों की जमात इकट्ठी हो जाती है और काम के बिगड़ने का डर रहता है। इसलिए हर बात की मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा का अतिरेक या उल्लंघन होने पर कार्य में विकृति या मन्दता। आ जाती है—वह अन्यवस्थित हो जाता है और फिर हजार सद्भावना होने पर भी सुधर नहीं पाता।

जमनाळाळजी तो नियमों के पालन और अनुशासन में कठोर ये ही. लेकिन मैंने उन लोगों के मार्गदर्शन में भी कार्य किया है जो कठोरता को उतना महत्त्व नहीं देते. बल्कि मृद्ल और नर्म स्वभाव के भी हैं। जब मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया तब मझे सर्वप्रयम अण्णा साहब दास्ताने की छत्र-छाया में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे एक सेवा-परायण सन्त हैं। उनके हृदय में देश के गरीबों के प्रति असीम करुणा और स्नेह भरा है। उनका दृख दूर करने के छिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन लग। दिया और शक्ति भर किसी प्रकार का प्रमाद न कर केवल सेवा ही नहीं की, बल्कि लोग सेवा-यज्ञ में प्रवृत्त हों इसलिए अथक प्रयत्न भी किया। गान्धीजी के रचनात्मक कार्यों की नींव महाराष्ट्र में डालने में उनका बहुत हाथ रहा है। प्रकृति से सरल, भावनाशिल और करुणाचित्त होने के कारण वे किसी भी कार्यकर्ता के साथ कठोरता से पेश आ ही नहीं सकते । उनका व्यवहार अखन्त मृद्ल और नर्म रहता था। किसी की भावना को जरा भी चोट न पहुँचे या किसी का मन दुखी न हो, इसका वे पूरा ध्यान रखते हैं। तम जान सकते हो कि ऐसे आदमी को कितना क्या सहन नहीं करना पडा होगा। लेकिन अचरज है कि वे लोक-संप्रह नहीं . कर सके । उन जैसे सन्त के मन में तो इस सम्बन्धमें कोई विचार ही नहीं उठ सकते - वे तो अपना काम सचाई और सेवा-भावना से किए जाते हैं। पर मैं तुम्हें बता रहा था कि अनवसर का प्रेम और करुणा भी कई बार सफलता में बाधक बन जाती है। भगवान् महाबीर और बुद्धदेव ने भी कहा ही है कि मित्रता, प्रमुदता और करुणा सीमित ही होनी चाहिए। यह एक बड़े तत्व और तथ्य की बात है।

**छेकिन जमनालालजी ने देशसेवा की.** त्याग किया, न्यापार किया और लोक-संप्रद्व के कार्य में वे सफल ही हए। यों तो उनकी बुद्धि अत्यन्त सूदम और तीत्र थी और वे सम्पर्क में आनेवाले कार्यकर्ता को तरन्त ही पहिचान छेते थे। छेकिन वे केवल अपनी बुद्धि और दृष्टि पर ही सर्वेषा अवलम्बित न रहकर उस न्यनित के सम्बन्ध में उससे सम्पर्कित लोगों से विविध प्रकार की-स्वभाव. रुचि. वृत्ति. आवश्यकता. आदि की- खोजबीन करते और पूछते रहते थे। फिर सम्पर्क साथ छेने के बाद दो-एक प्रसंगों से देखते थे कि वह संप्रह करने के योग्य है या नहीं। वे कार्यकर्त्ता में नि:स्वार्यदृत्ति. प्रामाणिकता, लगन और परिश्रम-शीलता का ग्हना अत्यन्त आवश्यक मानते थे । दम्भ और घुमाव-फिराव उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जो आदमी जैसा कहता है वैसा करता है या नहीं, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही उसे वे जिम्मेवारी का कार्य सौंपते थे और फिर उसमें कसते थे। तरीका उनका प्रेम-पूर्ण रहता था. लेकिन मूल सिद्धान्तों के पालन में वे समझौता नहीं कर सकते थे। अपने समान ही कार्यकर्ता को सत्य के प्रति निष्ठानान बनाने का वे प्रयत्न करते थे । जीवन-विकास के लिए जिन मीलिक बातों का आदमी में रहना वे आवश्यक समझते थे, उनके पालन करवाने में कठोरता का बतीब करना भी वे जानते थे। अन्त:करण में कोमलता और स्निग्धता रखते हुए भी वे बाहर से कठोर बन जाते थे।
महाकि बनारसीदासजी के शब्दों में उन्हें हम श्रोफल (नारियल)
की उपमा दे सकते हैं। नारियल बाहर से अत्यन्त कठोर रहता है,
किन्तु भीतर से वह उतना ही स्निग्ध और मधुर रहता है।

जमनालाल जो का नियम 'या कि उनके पास नियमित समय पर आँकड़ा (बैलेंस शीट) पहुंच ही जाना चाहिए और अपनी निर्धारित व्यवस्था में किसी तरह का अन्तर या टीलटाल वे पसंद नहीं करते थे। एक समय की बात है कि मुख्य मुनीम ने बिना जमनालाल जी से पूछे ही एक व्यक्ति को कर्ज दे दिया। मुनीम जी उनके निकट कुटुम्बी में से ही थे। पर ऑकड़ा हाथ में आते ही उन्होंने उस रकम पर निशान लगा दिया। दूकान पर पहुँचकर उन्होंने मुनीम को काफी डाँटा—इसलिए नहीं कि दे दिया था, बल्कि इसलिए कि बिना पूछे देकर नियम का उल्लंघन किया गया था। यह रुपया मुनीम के नाम लिखे गए। हिसाब के सम्बन्ध में वे सदा सावधान रहते थे और जमा-खर्च समय पर तथा व्यवस्थित हो। इसपर घ्यान दिया करते थे। जरा भी असावधानी या टीलटाल में वे धोखा देखते थे।

एक समय की बात है कि एक व्यक्ति, जो उनके पास कई बर्घ तक रहा था, उन्हीं की दूसरी कंपनी का उच्च अधिकारी बन गया। वेतन भी पर्याप्त मिलता था। लेकिन तुम जानते हो, जिसके पास पैसा हो और वह अच्छे पद पर हो तो आस-पास निकम्मे और खुशामदी लोग मण्डराने लगते हैं। ये लोग उसका खर्च बढ़ा देते हैं और वह अपनी शान के लिए यह सब करते हुए आनन्द का अनुमव करने लगता है। परिणाम यह हुआ कि उसने कंपनी के माल की बिक्सी का कुछ रुपया उठा लिया। कंपनी को जब खबर लगी, तब जाँच-पड़ताल शुरू हुई। वह वधी आया। वह लोक-प्रिय या और उसके कई मित्र भी थे। उन सबका आग्रह था कि उसे किसी तरह बचा लिया जाय। लेकिन जमनालालजी किसी तरह टस से मस न हुए। उन्होंने आखीर तक यही कहा कि जो कुछ हुआ है वह सच सच बता दे। सच सच बताने में खतरा था। अपराध कुछ ऐसा था कि सिया जेल-दण्ड के और कोई उपाय नहीं था। मामला बढ़ चुका था। इसलिए उसकी हिम्मत सच बताने की नहीं हुई और न उसके मित्र ही सच सच बताने की सलाह दे सकते थे। पर जमनालालजी भी कहाँ पसीजने वाले थे!

जब वे सार्व जिनक कार्यों की अधिकता के कारण वर्धा दूकान का काम-काज देखने के लिए समय नहीं बचा पाते थे, तब तीन व्यक्तियों की एक सिमित बना दी। जिस कार्य में तीनों एकमत होते उसके विषय में तो जमनालालजी को पूछने की जरूरत नहीं रहती लेकिन मतभेद होने पर तीनों अपना-अपना मत लिखकर उनके पास निर्णय के लिए भिजवा दिया करते। ऐसे कामों में वे कभी ढील या प्रमाद नहीं करते थे। उनका नियम-सा था कि प्रात:काल बड़े संबेरे उठ कर पहले प्रार्थना करते और फिर हाथ-मुँह धोकर करीब पाँच बजे ऐसे विवाद प्रस्त मामलों को निपटा दिया

करते और उन पर अपना निर्णय लिखकर भेज देते। क्यापार में। निर्णय की दिलाई हानिकर होती है।

व्यावहारिक दृष्टि से वे बहुत कड़े परीक्षक थे। कार्यकर्ता की थाह लेने, उसकी शक्ति और वृत्ति तथा ध्येय को जानने के लिए वे बहुत गहरे उतरते थे। वे जानना चाहते थे कि जो कार्यकर्ता उनके सम्पर्क में आ रहा है उसकी तैयारी साथ देने में कहाँ तक है। किसी प्रकार के संकट, प्रलोभन में वह डिग तो नहीं जायगा कि उनके निकट तो व्यापारिक, राजनैतिक और रचनात्मक प्रवृत्तिवाले कई कार्यकर्ता रहते थे। जो उनकी परीक्षा में खरा उतर जाता उसे वे जिम्मेवारी सींप देते थे। मैंने ऐसे भी कई व्यक्ति देखे हैं जो किसी एक गुण में महान् है, पर सम्पूर्ण जीवन की दृष्टि से उनका विकास एकांगी ही हो पाया है। लेकिन जमनालालजी का विकास एकांगी नहीं, सर्वाङ्गी हुआ था। इस कारण जिस क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, अपनी व्यवहार-बुद्धि से उसमें वे सफल ही हुए।

पं० हरिभाऊजी उपाध्याय का नाम तो तुमने सुना ही है वे राजस्थान में गांधी विचारवारा के प्रमुख और पुराने कार्यकर्ता हैं। वर्षोतक वे गांधाजी का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं। हिन्दी के गण्यमान्य लेखकों और विचारकों में उनका स्थान है। उन्होंने अपनी आत्मकथा 'साधना के पथ पर' में जमनालालजी के सम्पर्क में आने की घटनाएँ लिखी हैं। घटनाएँ इस प्रकार हैं:

" बंबई की यह पहली यात्रा थी। बुखार आने लग गया था सो। कुनैन का इञ्जैक्शन लेकर रवाना हुआ। मणि-मवन में पहुंचा तहे देवदास माई मिले । उन्होंने कहा—'आपका खत खुद बापूजी ने पढ़ा है। उत्तर हिंदुस्तान वालों की लिखावट बड़ी खराब होती है। बापूजी से पढ़ी नहीं जाती। लेकिन आपका खत बड़ा अच्छा था, बापू पर अच्छा असर पड़ा है।' जमनालालजी भी वहीं थे। बापू से थोड़ी-बहुत बातचीत हुई व उन्होंने मुझे जमनालालजी के हवाले कर दिया। मैंने वर्धा की बजाय साबरमती में रहकर पत्र निकालना मंजूर किया। जमनालालजी का झुकाव यों वर्धा की तरफ था; परन्तु 'यंग-इण्डिया' व 'नवजीवन' के साथ ही 'हिंदी-नवजीवन' का अहमदाबाद से निकालना ही उन्हें सुविधाजनक प्रतीत हुआ।

जमनालालजी आदिमियों के बड़े कड़े परीक्षक थे। मैंने परिचय पत्र उन्हें दे दिये। वैसे तो उन्हें मेरे रङ्ग-दङ्ग से संतोप हुआ: परन्तु अभी मेरी जांच-पड़ताल बाकी थी। मैं ठहरा छुई-मुई तिबियत का, वे ययद्भर स्पष्टवक्ता व कड़ाई-पसन्द। सवालों की झड़ी लगा दी—घर में कितने प्राणी हैं ! खर्च कितना है ! कहाँ-कहाँ काम किया है ! वहाँ से काम छोड़ा क्यों ! स्वास्थ्य खराब क्यों ग्हता है ! वहाँ से काम छोड़ा क्यों ! स्वास्थ्य खराब क्यों ग्हता है ! कक्से रहता है ! इतना खोद-खोदकर पूछने लगे कि में मन में छुंझलाया—महात्माजी ने किस जछाद आदमी से मुझे भिड़ा दिया है । माल्यम होता है, इन्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं हो ग्हा दे तभी तो इतने बारीक सवाल करते हैं । लेकिन मैं धीरज रखकर, सब के जवाब देता चला गया। अन्त में उन्होंने पूछा—'आपका स्वास्थ्य ऐसा खराब रहता है । ८-१० प्राणियों के निर्वाह का बोझ

आप पर है। इधर महात्माजी के कामों में पड़ने से तो कभी भीं जेल में जाना पड़ सकता है, इसका भी कुल सोच लिया है ??

' "महात्माजी की पत्र लिखने से पहले ही सोच लिया या। क्या इतनी मोटी बात भी न सोचता ?''

'तो क्या सोचा है? जेल चले गये तो घरवालों की गुजर-कैसे होगी?'

'कैसे होगी—जैसे भगवान् करावेगा वैसे होगी। जब तक में आजाद हूं, जिन्दा हूं और बीमारी से बिछोने पर पड़ नहीं गया हूं तब तक मेरा धर्म है कि पहले घर वालों को खिलाऊं, फिर मैं खाऊ। जिस दिन मैं जेल चला गया, मर गया या बीमारी से विछोने पर पड़ गया उस दिन उनका भगवान् मालिक। मेरे मर जाने पर जो उनका होगा वहीं जेल जाने पर हो जायगा। कोई खिर-खबर लेने वाला न हुआ तो ५२ लाख भिखमंगों में ८-१० की संख्या और बढ़ जायगी। इससे अधिक क्या होगा? वह दिन मेरी सच्ची परीक्षा का होगा। जेल में यदि मैं सुनूँगा कि मेरे परिवार के लोग भीख मांग रहे हैं तो मैं इसे 'स्वराज्य' के लिए अपना सम्पूर्ण त्याग समझकर हर्ष से फुला न समाऊँगा। इससे अधिक तो मैंने और बुछ नहीं सोचा है।'

जमनालालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न थे। वे बहुत प्रमावित हुए। सहानुभूति के स्वर में बोले—'नहीं, आखिर जं देश के लिए कप्ट सहते हैं, उनके परिवार वालों की चिन्ता करने' वाले लोग भी होते हैं। आपको कोई चिंता नहीं खनी चाहिए। मैंने तो यह देखने के लिए यह प्रश्न किया था कि आपकी कितनी तैयारी है। आपके उत्तर से मुझे बहुत सन्तोष हुआ।'

इसी अवसर पर जमनालालजी की कडोई के एक-दो प्रसङ्ग और याद आ रहे हैं। मैं सत्याप्रहाश्रम साबरमती में सपीरवार रहने ्लगा था। जमनालालजी ने भी अपने रहने के लिए एक अलग बंगला बनवाया । उनका स्वभाव ही या कि जिसे अपनाते सचे इदय से अपनाते । 'हिन्दी नवजीवन' की अन्तिम जिम्मेदारी उन्हीं पर रखी गई थी, अतः मुझसे व मेरे परिवार से उन्होंने बडी जल्दी घानिष्ठता स्थापित कर ली । मैं सङ्कोची कूँ--फालतू जान-पहचान बढाने की आदत नहीं है। काम-काज के सिलसिले में जितना परि<mark>चय हो जाय उतना ही काफी सम</mark>झता हूँ । पर जमनाठाठजी का प्रेम आजमक था। इस वनिष्ठता के मरोसे मै एक प्रस्ताव रेकर उनके पास पहुँचा। धार (मालवा) में एक मालवीय भवन-बोर्डिक हाउस था। उसके व्यवस्थापक बंबई में चन्दा करने गये हुए थे। वहाँ से उन्होने मुझे लिखा कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यदि जमनालालजी पहले चन्दा लिख दें तो यहाँ अच्छी रक्षम मिल सकती है। आप उनसे सहायता लिखवा लें तो हमारा काम आसान हो जाय।

मैंने मन में सोचा यह बहुत मामूळी बात है। जमनालाळजी अच्छे कामों में सहायता दिया ही करते हैं। मैंने इसी तरह सीधा प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। मुझे याद पड़ता है, उस दिन देवतासभाई भी किसी काम से उनके पास गए या बैठे हुए थे । जमनालालजी बोले—'मैं बिना जान-पहचान के किसी को चन्दा नहीं देता।' मेरे सिर पर मानो पत्थर गिर पड़ा। तो भी मैंने ज़न्त करके कहा—

- ' लेकिन मैं इन्हें जानता हूं।'
- 'आपने ख़द इनका काम देखा है !'
- 'हां मैं खुद धार गया या-इनकी संस्था में भी हो आया हूं।'
- ' किंतु मेरे सन्तेष के लिए इतना काफी नहीं है। जब तक मै खुद नहीं देख लेता तब तक मै कहीं चन्दा या सहायता नहीं दिया करता।'

मैने बड़ा साहस करके कहा— 'तो आप खुद न दीजिए, दूसरों से दिला दीजिए।'

'वाह, ऐसा कैसे हो सकता है ! जिस काम में मै खुद न दूँ उसमें दूसरों को देने की कैसे प्रेरणा कर सकता हूँ । यदि काम अच्छा है तो मुझे खुद क्यों न देना चाहिए !'

'पर काम तो अच्छा है, मैं जानता हूँ।'

'लेकिन मैंने तो नहीं देखा है।'

सारी बातचीत में काफी बेरुखी उन्होंने दिखलाई। मुझे बहुत बुरा लगा। उनके स्वभाव का यह पहलू मेरे लिए बिलकुल नया था। जीवन में किसी से कुछ सष्टायता मांगने या दिलाने का यह पहला ही अवसर मुझे था। मैं बढ़े आत्म-विश्वास से उनके पास गया था। वह सब चूर-चूर हो गया। देवदासभाई के सामने मैंने अपने को बहुत लिजत व अपमानित भी अनुमब किया। पछताने लगा कि ऐसे बे रुखे आदमी के पास जाकर नाहक ही अपनी बात गँबाई। बड़ी बेवकूफी की। मेरे जी में दो-तीन अण्टे तक उथल-पुथल मचती रही। अन्त को मैंने उन्हें एक खत लिखा, तब शांति हुई।

मेंने लिखा—''जीवन में यह पहली बार मुझसे बेवक्सी हुई है,—आपके स्वभाव व तौर-तरीके से परिचित नहीं था, इसीसे यह गलती हुई। आप विश्वास रखें, जिन्दगी में अब आप के पास ऐसी घृष्टता नहीं करूँगा। इस बार जो आपको कष्ट दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।"

पत्र पाते ही वे मेरे घर दौड़े आये। तरह-तरह से मुझे समझाते व ऐसे मामलों के अपने कटु अनुभव व ऊँच-नीच बताते रहे। तुमको 'अपना' समझता हूँ, इसीलिए इतनी बे-हखी से पेश आया। बापू के यहाँ भी कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी, जिससे मेरा चित्त स्वस्थ नहीं या। दो घण्टे तक मुझसे व मेरी माताजी से बातचीत करते रहे व खुद ही माताजी से भेरे यहाँ भोजन करने का प्रस्ताव रख के अपने घर गये। चलकर भोजन करने का प्रस्ताव रख जाना—यह उनकी आत्मीयता की पराकाष्टा थी। एक ही दिन में उनके दो सिरे के परस्पर विरुद्ध स्वभावों का यह परिचय मेरे लिये और भी कुत्रहल का विषय था। इस में उनकी महानता छिपी हुई थी। अहिंसा का यह पदार्थ-पाट ही उन्होंने मुझे दिया।

उन्होंने शायद यह महसूस किया कि उनका न्यवहार मुझे बहुत नागवार लगा। इसका कितना बढा परिशोधन !

ऊपर से कठोरता और भीतर से सहदयता का एक और संस्मरण यहाँ लिख देता हूँ। नागपुर-झण्डा-सत्याग्रह के समय की बात है। जमनालालजी उसके 'लीडर' की है। सेयत से गिरफ्तार हो चुके थे झंडा-सत्याग्रह को बल देने के लिए ए० आई० सी० सी० (महा-सिमिति) की मीटिंग नागपुर में हुई थी। उस समय अजमेर-प्रांत की ओर से मैं उसका सदस्य था और उसमें जाने की बड़ी उत्सुकता थी। पर खर्च कहाँ से लावें? जो वेतन मैं लेता था वह घर-खर्च पुरता था। उसमें लम्बे सफर की गुजायश नहीं निकल सकती थी। मैंने सोचा कि आगे-पीछे जमनालालजी से कुछ ज्यवस्था कर लेगे, अभी तो दफ्तर से पेशगी ले ले। जमनालालजी से नागपुर जेल में मिला तो उन्होंने प्रश्न किया—यहाँ तक आने के खर्च का क्या इन्तजाम किया? मैने सरल माव से कह दिया—'अभी तो दफ्तर से पेशगी ले आया हूँ, यही सोचा था कि आगे-पीछे आप से प्रवन्ध करा लूँगा।'

उन्हें मेरी यह पद्धित ठीक न मालूम हुई। जरा झलाकर बोले—'आपने जब पहले मुझ से पूछ नहीं लिया है तो इस तरह मेरे मरोसे पेशगी लेना उचित न या। आप ही कहिये, यह बाजिब हुआ ?'

यह दूसरा वज़-प्रहार मुझ पर हुआ। मैं शरम से बिळकुळ गड़ गया। मन में सोचा, नाइक ही इनसे इतनी आशा की, जो इतनी बात सुनने की नीबत आई। परन्तु उनका एतराज ठीक था; अतः कहा——

'वाजिब तो नहीं था, पर आप इसकी चिन्ता न करें, मैं कोई-न-कोई दूसन प्रबंध कर छंगा।'

वे कुछ बोछे नहीं। मैं च या आया। मेरे बाद ही स्वामी आनन्द उनसे मिछे। वे नवजीवन-संस्था के जनरल मैनेजर थे। जब महीना अखीर हुआ व वेतन का समय आया तो स्वामीजी ने मुझे वेतन के पूरे रुपये दिये। मैंने पेशगी रकम कटाने का सवाल पेश किया तो बोळे—मुझे नागपुर जेल में जमनालालजी ने नोट करा दिया था कि वह रकम उनके नामे मांड दी जाय। मैने कहा—इसकी जरूरत नहीं है, आप इसमें से काट लीजिए। उन्होंने कहा—जमनालालजी की हिदायत के खिलाफ मै नहीं जा सकता। मेरा हृदय जमनालालजी की उच्च हृदयता के सामने झुक गया। उन्होंने मुझे नसीहत भी की, फिर सहारा भी दिया। वे कीरे उपदेशक न थे।

एक और प्रसङ्ग भी लिख दूं। ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व होम मेम्बर (स्वर्गाय) खारोराव पवाँर ने मुझ जरूरी में बुलाया। जब वे देवास (छोटी पांती) के प्रधान मन्त्री ये तभी (१९१४-१५ ईसवी) सरवटे साहब ने-उनसे मेरा परिचय करा दिया था। मैं खर्च के लिए दफ्तर से पेरागी लेकर चला गया——खयाल तो यहाँ किया था कि खारो साहब खर्च की व्यवस्था करेंगे। वे चाहते ये कि पूना में शिवाजी महाराज या शायद माधव महाराज (ग्वाल्यिर के भूतपूर्व महाराजा) के पुतले का अनावरण महात्माजी के हार्यों हो और उसमें वे मेरी सहायता चाहते थे। बात-चीत के उपरान्त मैं साबरमती छौटा तो प्रसङ्घ से जमनाखाळजी ने पूछा—कहाँ गये ब थे १ मैंने किस्सा सुना दिया। बोले—खर्च का क्या इन्तजाम किया था।

मैंने झेंपते हुए कहा—'सोचा या कि वे दे देंगे; पर उन्होंने इस विषय में कुछ पूछा ही नहीं। सम्भव है, बहुत छोटी जात समझकर उन्होंने कुछ घ्यान न दिया हो। मुझे भी खुद कहने में साझोच हुआ।'

'मुझे ऐसी ही आशङ्का थी, इसलिए मैंने यह चर्चा चलाई। जो बुलाता है उसका फर्ज है कि वह खर्चे का इन्तजाम करे। लेकिन लोग अक्सर अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझते। आप सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। फिर खर्च पुरता ही वेतन लेते हैं। आप जैसों को क्यों संकोच करमा चाहिए ? या तो पहले ही खर्च मंगा लेना चाहिए, या तय करा लेना चाहिए अथवा बाद में भी मांग लेने में क्यों शिझकना चाहिए ?'

'पहली दो बार्ते तो ठीक हैं; पर पिछली तो मुझ से इस जन्म में नहीं हो सकती।'

अब भी जब कभी भे विचार करता हूँ तो बुद्धि तो यही जवाब देती है कि सार्वजनिक सेवक को अपनी आवस्यकता भर मांग टेने में सङ्कोच या क्षित्रक न होनी चाहिए। क्षित्रक या लज्जा का कारण उनके अन्दर रहा सूक्ष्म अहंकार ही माळ्म होता है। स्वाभिमान व अहंकार में बढ़ी सूक्ष्म विमाजक रेखा है। सामने बाला जब हम से अनुचित न्यवहार करता या कराना चाहता हो तब जो निरोध का भाव मन में पैदा होता है वह स्वाभिमान है; अपनी खुशी से उपयोगी व धर्म समझकर जो न्यवहार किया जाता, है उसमें यदि लजा या अपमान का अनुभव हो तो वह अहंकार का चिक्क है।"

इस प्रकार तम देखोगे कि वे कार्यकर्त्ता को पूरी तरह कसौटी। पर कस लिया करते थे। किस कार्य के लिए कैसे कार्यकर्ता की नियक्ति की जाय और उसके समस्त परिणामों को स्वीकार करने के लिए कौन तैयार होगा. यह ऊपर के उदाहरण से मली प्रकार विदित हो जाता है। इस प्रकार विवेक और योग्यतापूर्ण नियक्तियों। के कारण न केवल जमनालालजी ही सफल हुए, बेल्कि उन कार्थ-कत्ताओं के हाथों से भी देश के बढ़े-बड़े कार्य हुए है। जमना-ळाळजी की मृत्यु के उपरांत स्वयं बायू ने ता. ११६ फरवरी '४२ के हरिजन में लिखा था कि 'कार्यकर्त्ताओं को लाना इन्हीं का काम था।' उनमें कार्यकर्ताओं के चुनाव, संग्रह, निर्माण और उनसे कार्थ लेने की प्रवल शक्ति थी। बायूजी के लिए भी योग्य कार्थ-कत्तीओं का चुनाव वे ही करते थे। इस तरह उन्होंने आन्तरिक दृष्टि से देश का बड़ा कल्याण किया है। क्योंकि, जैसा मैं पृहिले लिख आया हूँ कि कार्यकर्ताओं के बिना आदर्श और उद्देश्य की सिद्धि अत्यन्त कठिन है।

राष्ट्र-निर्माण में कार्यकर्ताओं का बहुत महत्त्व है। उनके बिना, उनकी प्रामाणिकता के बिना बड़ी से बड़ी योजना मी नष्ट हो सकती है। यह जमनालालजी की महत्ता थी कि देश के कोने-कोने में से शोध कर वे कार्यकर्ताओं को लाते थे और उन्हें देश-सेवा के पुनीत यज्ञ में सिम्मिलित करते थे। लेकिन अब उनका अभाव खटक रहा है हमारे यहाँ त्यागी और कर्मठ नेता जरूर हैं लेकिन उनको भी योग्य कार्यकर्ताओं की कमी खटक रही है। यह काम जमनालालजी ही कुशलतापूर्वक कर सकते थे। फिर बापू भी हमारे बीच से उठ गये। तब से तो देश को यह कमी बहुत ही अखरने लगी।

जमनालालजी वस्तुतः तत्त्वनिष्ठ, न्यवहारी और परीक्षक थे। कई अंशों में तो वे बापू से भी कड़े परीक्षक थे। वे कहा करते थे कि जिस तरह दूसरों को ठगना अराई है उसी तरह स्वयं ठगा जाना भी एक प्रकार की कमजोरी है। ऐसे बहुत कम अवसर आये होंगे कि जमनालालजी के सम्पर्क और स्नेह का अनुचित लाभ उठाया गया हो या उन्हें ठग लिया गया हो।

# निर्लोभ वृत्ति

प्रिय ईस्वर,

अवतक के पत्रों में उनके जिन गुणों का जिक्क आया है, वे व्यापार की प्रामाणिक, उनत और प्रभावशाली बनानेवाले हैं। उन गुणों की सहायता से जमनालालजी ने न्यापार में लाखों रुपया कमाया। रुपया एक ऐसी वस्तु है जिसका आकर्षण और मोह मनुष्य की प्रायः अविवेकी, अहंकारी और स्वार्थी बना देता है। रुपयों के चक्कर में पड़ा आदमी अक्सर भूल जाया करता है कि उसके अतिरिक्त समाज और देश में दूसरे भी छुख-छुविधाओं की अपेक्षा रखते है और जिस समाज और क्षेत्र में वह रहता है, उसके प्रति भी उसका उत्तरदायित्व है। लोभ में फंसा क्या क्या नहीं कर सकता ? इसीलिए जीवन-दर्शी अनुभवी सन्तों और महापुरुषों ने लोभ को अत्यन्त बुरा कहा है। महावीर स्वामी ने भी कहा है:

> ''कोहो पाई पणासेइ, माणो विणयनासणो । माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सन्वविणासणो ॥''

> > --दश ० अ० ८ गा० ३८

अर्थात् कोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का और माया मित्रता का नाश करती है; किन्तु लोभ तो सभी सद्गुणों का नाश कर देता है। एक हिन्दी किब ने भी लोभ को पाप का बाप बताया है। पाप तो अपने आप में बुरी बात है ही, किन्तु लोभ तो उसका मी पिता है। धनिकों की लोम-वृश्ति को देखकर ही ईसा ने कहा था कि ''सूई के लेद में से कदाचित् जँट तो निकल मी सकता है, किन्तु धनवान् परमात्मा के द्वार में से पार नहीं हो सकता। शुरू- शुरू में तो धन-प्राप्ति से आनिन्दत होकर मनुष्य मानने लगता है कि धन उसके सुख-विलास का साधन है, उसकी प्रतिष्टा का प्रतीक है, लेकिन ज्यों ज्यों तृष्णा बढ़ती जाती है ल्यों त्यों वह अपनी नैतिकता और कर्त्तव्य-भावना को मूलता जाता है और जैसे बने तैसे धन संग्रह करता जाता है। इस प्रक्रिया या प्रवृत्ति में वह अपने सन्तोप, शांति, नियमितता और विचार-शक्ति को भी खो देता है। जिससे निरंतर अशान्ति ही अशांति हाई रहती है।

लोभी की वृत्ति का चित्र, एक किन ने मक्खी के उदाहरण से खींचा है। वह कहता है:

मक्खी बैटी शहद पर, पंख लिये लिपटा**ब** । हाथ मलै अरु सिर धुनै, लालच बुरी बलाय ॥

इससे तुम जान सकते हो कि अधिक धन-संग्रह आर लोभ मनुष्य-जीवन के विकास में बाधा रूप ही है।

जमनालालजी ने इस तथ्य को समझ लिया था। उन्होंने धन कमाया और खूब कमाया, लेकिन उससे चिपके नहीं रहे—उसके प्रति उदासीन या निस्पृह ही बने रहे। उन्होंने समझ लिया था कि धन उनके लिए है, वे धनके लिए नहीं हैं। धनके अधीन वे नहीं हुए। धन के प्रति यह अनासक्त वृत्ति उनमें बचपन से ही थी। कृति का निर्माण एकाएक कमी नहीं होता । संस्कार, संगित और वातावरण से ही मनुष्य की वृशियाँ बनती-बिगड़ती हैं । बाल्यकाल में जिस वृश्वि का बीज पड़ जाता है, वह अनुकूल वातावरण के अभाव में या तो नष्ट हो जाता है या फिर बढ़ता भी जाता है । जमनालालजी की यह अनासक्त वृश्वि उत्तेराश्वर बढ़ती ही गई।

उनकी उम्र १७ वर्ष की थी। वर्धा में वे दत्तक आ चुके थे। उस समय हिंगणघाट में सेट बंसीलाल अविरचंद के यहा कोई विवाह था। बच्छराजजी ने जमनालालजी को उस विवाह में जाने के लिए कहा। उस समय ऐसे अवसरों पर गहने आदि पहनने का खिाज था। जो जितने अधिक जेवर पहिनता या पहिनाता वह उतना ही प्रतिष्ठित और धनिक समझा जाता था। बच्छराजजी ने मुनीम से कहा कि जमन को कंठा आदि पहनाकर साथ ले जायँ। पर जमनालालजी को जेवरों से रुचि नहीं थी। विचारकों और सन्तों की संगति से वे मानने लगे थे कि बडण्पन सोने चांदी के जेवरों में नहीं, गुणों में रहता है। इसलिए वे बिना जेवर पहने ही जाने को तैयार हुए। बच्छराजजी को जमनालालजी का ऐसा जाना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकृत जैंचा। उन्होंने मुनीम को डांटा कि जेवर क्यों नहीं पहनाए गए!

इस पर स्वयं जमनालालजी ने कहा कि "मैं ही जेवर नहीं पहनना चाहता।"

'क्यों !' बच्छ्याजजी ने पूछा।

जमनलालजी ने कहा : "दादाजी, जेवर पहनने से ही कोई बड़ा योड़े बनता है ! आदमी मुणों से ही बड़ा कहलाता है !"

किसी भी बड़े-बूढ़े के लिए यह अपमान की बात हो जाती है कि उसको ही कोई बालक उपदेश की बात कह दे। बच्छराजजी को जमनालालजी की यह बात सुनकर कोष आ गया। आवेश में आकर वे जमनालालजी को गालियाँ देने लगे। उन्होंने कहा:

"बड़ा आया है नुझको सिखाने। गुण की बातें करता है। जानता नहीं पैसे से ही सब बातें होती हैं। तू भी तो पैसे के लिए ही गोद आया है और इसी कारण तो बड़ा बना फिरता है। बरना मालूम पड़ जाय दाल-आटे का माव।"

जमनालालजी इसे बर्दाइत नहीं कर सके । निर्लोमशृणि तो उनमें थी ही, फिर उन्होंने गुणों की बात सहज ढंग से सरल भाव से कहीं थी । वे स्वाभिमानी और तेजस्वी थे । उसी समय उन्होंने बच्छराजजी को एक लम्बा पत्र लिखा और सारे जेवर आदि उतारकर केवल शारि पर धारण किए कपड़ों से ही खुपके से निकल पड़े । उनकी वृश्वि का परिचय, यह पत्र अपने आप दे रहा है । पत्र इस प्रकार है:

#### ॥ भी गणेशजी ॥

सिद्ध श्री वधी शुमस्थान पूज्य श्री बच्छराजजी रामधनदास सूं छिखी चि० जमनाछाल का पांवांधीक बांचीज्यो । अठे उठे श्री लक्ष्मीनशयकानी महाराज सदा सहाय छे । अपरंच समाचार एक बांचीज्यो । आपकी तिनयत आज दिन हमारे ऊपर निहायत नाराज हो गई सो कुछ हरकत नहीं। श्री ठाकुरजी की मरजी और गोद का लियोडा या जब आप इस तरह कहवो। सो आपको कुछ कसुर नहीं, जिको हमाने गोद दियो जिनको कसुर छे। बार्का आप कह्यों कि तम नालीस करों सो ठीक । वाकी हमारो आपके ऊपर कुछ कर्जो छे नहीं । आपको कमायेडो पीसो छे । आपकी खुसी आबे सो करो । हमारो कुछ आप ऊपर अधिकार छे नहीं । हमां आपसं आज मिती ताई तो इमारे बारे में अथवा जो हमारे ताई जो खर्च हुयो सो हुयो. बाकी आज दिन सं आप कने सं एक छदाम कोडी हमां ठेवांगा नहीं, अथवा मंगावांगा नहीं । आप आपके मन मां कोई रीत का विचार करज्यो मत ना । आपकी तरफ हमारी कोई रीत को इक आज दिन सूं रहयों छे नहीं और श्री छक्ष्मीनारायण सूं अर्ज ये है कि आपको शरीर ठीक राखे और आपने हाल बीस पच्चीस बरस तक कायम राखे । और हमां जठे जावांगा, बठे सूं याके ताई इस माफक ठाकरजी सं विनंति करांगा। और म्हारे सं जो कुछ कसूर भाज ताई हुयों सो सब माफ करजो । और आपके मन में हो कि सब पीसा का साथी है. पीसा का ताई सेवा करे छे. सो हमार मनमां तो आपके पासा की बिल्कुल छे नहीं। और भी ठाकरजी करेगा तो आपके पीसे की हमारे मन में आगे भी आवेगी. नहीं। कारण इमारो तगदीर इमारे साथ छे। और पीसो इमारे पास होकर हमां कांडे करांगा । महाने तो पीसा नजीक रहने की बिलकल परवा छे नहीं। आपकी दया से श्री खकुरजी का मजन, सुमिरन जो कुछ होबेगा सो करांगा । सो इस जनम मोही भी सुख पार्वांगा और अगला जनम मांही भी सुख पावांगा । और आप आपके चित्त मां प्रसन्नता रिखयो । कोई रीत को फिकर करजो मत ना । सब सूठा नाता छे । कोई कोई को पोतो नहीं । और कोई कोई को दादो नहीं । सब आप आप का सुख का साथी छे । सब सूठो पसारा छे । आप हाल ताई मायाजाल मां ही फंस रह्या छो । हमां आज दिन आपके उपदेश सूं मायाजाल सूं छूट गया छां । आगे श्री भगवान संसार सुं बचावेगा । और आपके मनमां इस तरह बिलकुल समझो मत ना कि हमारे उपर नालिस फरियाद करेगो । हमां हमारे राजी खुशी सू टिकिट लगाकर सही कर दीनी छे कि आपके उपर अयवा आपकी स्टेट, पींसा, रुपया, गहना, गांठी और कोई भी सामान उपर आज से बिलकुल हक रहयो नहीं सो जाणज्यो । और हमारे हाथ को कोई को करजो छे नहीं । कोई ने भी एक भी पीसों

पत्र का दिन्दी अनुवाद इन प्रकार है :---

#### ॥ श्री गणेशजी ॥

सिद्ध श्री वर्धा शुभस्थान पृष्य श्री बच्छराजनी रामधनदात से चि॰ जमन का चरण-स्पर्श । सर्वत्र श्री छक्मीनारायणजी महाराज सदा सहाय. हैं । ममाचार एक निगाह करें । आप आज मुझपर निहायत नाराज हों गए सो कोई चिन्ता नहीं । श्री ठाकुरजी की मर्जी । मैं गोद लिया हुआ या तब आपने ऐसा कहा । पर आपका कुछ भी कप्र नहीं है । कप्र है उनका, जिन्होंने मुझे गोद दिया ।

आपने कहा, नात्म्या करो, सो ठाँक । पर मेरा आप पर कोई कर्क तो नहीं है। आपका कमाया हुआ पैसा है। आपकी खुशी हो सी करें। मेरा आप पर कुछ अधिकार नहीं।

आज तक मेरे बाबत या मेरे लिए जो कुछ आपका सर्ज हुआ सी हुआ। आज के बाद आपसे एक खदाम की की मी में खंगा नहीं और सा मंगाऊँगा ही। आप अपने मन में किसी किस्म का सवास न करें। देनो छे नहीं सो जाणाज्यों । और तो समाचार छे नहीं । और समाचार तो बहुत छे, परन्तु हमारे से लिख्यों जावे नहीं ।

सम्बत् १९६४ मिती बैसाख बदी २, मंगलवार पूज्य श्री '१०५ दादाजी श्री बच्छराजजी सूं जमन का पांवाधोक बांची ज्यो ।

घणे घणे मान सेती आपकी तरफ हमारो कोई रीत को लेन-देन रह्यो नहीं। श्री ठाकुरजी के मन्दिर को काम बराबर चलाज्यो और आपसूंदान घरम बने सो खूब करता जाइया और ब्राह्मण साधु ने गाली बिलकुल दीजो मतना और कोई ने भी हाय को उत्तर देईजो, मुंह को उत्तर दीजो मतना। ज्यादां कांई लिखां। इतना मां

आपको तरफ आजले मेरा किसी तरह का इक नहीं रहा है। श्री लक्ष्मी नारायणजी से मेरी अर्ज है कि आपको शरीर ठीक रखें और आपको अभी बीस-पचीस वर्ष तक कायम रखें। मैं जहां जाऊँगा, वहीं से आपके लिए न्ठाकुरजी से इस प्रकार विनात करता रहूंगा। मुझसे आजतक जो कुछ कस्दर हुआ वह माफ करें।

आपके मनमें यह हो कि सब पैलों के साथा हैं, और यह भी पैथे के विकार सेना करता है, सो मेरे मनमें तो आपके पैसे की चाह विलक्षल नहीं हैं। और ठाकुरजी करेंगे तो आपके पैसे की मनिष्य में भी मनमें आएगी नहीं।। क्योंकि मेरी तकदीर मेरे साथ है। और पैसे मेरे पास हों भी तो मैं क्या करूंगा ! मुझे तो पैसों के नजहींक रहने की विलक्षल परचा नहीं है। आपकी दयासे भी ठाकुरजी का भजन-सुमरन जो कुछ होगा सो करूंगा, जिससे हस अन्म में सुख पाऊं और अगले जन्म में भी। आप प्रकाशित्त रहें। किसी किस्म की फिक्र न करें। सब खुटे नाते हैं। न कीई किसी का दादा। सब अगने-अपने सुख के साथी हैं। सब खुटा पसाया है। आप अभी तक मायाजाल में फंस रहें हैं। में आज आपके उपदेश से मायाजाल के सुट गया। आमे श्री मगवान केसार से क्या है।

हीं समझ लीजो । और हमां अःपक्षी चीजां सागे स्थांगा नहीं । सीः सर्व अठेई आपके छोड गया छां। खाली अंग ऊपर कपडा पहर्यांछां।

जमनालालजी के अनेक गुण हैं, जो उनकी कीर्ति को स्थायीः रखेंगे। पर यदि जमनालालजी में अनेक गुण न भी होते, तो उनकाः यह अकेला पत्र भी उनके यश को अमर बनाए रखने के लिए काफी या क्र कितने भाई के लाल होंगे, जो घर-आई लक्ष्मी से मुंह मोडकर बिनाः किसी विषाद या उद्देग के इस तरह धनसे मेरे घर को लात मार दें!

जमनालालजी का यह पत्र अवश्य ही कल्याण मार्ग के. पियकों के लिए अधेरे की ज्योति है। या तो यह चिट्ठी ''ताप-तिभिर तरुण तरणि किरण मालिका" है।

अपने मनमें आप इस तरह कदापि न समझें कि हमारे पर नालिया-फरियाद करेगा। मैंने अपनी राजी-खुशी से टिकिट लगाकर वहीं कर दें। हैं कि आप पर अपना आपकी स्टेट, पैसे, रुपये, गहना-गांठी आदि किसी मामानपर आज से मेरा कतई हक नहीं रहा है। और मेरे हाथ का नः कोई कर्ज बाकी है। किसी का एक पैपा भी देना नहीं है।

अन्य समाचार कुछ है नहीं। समाचार तो बहुत हैं, पर मेरे से लिखे नहीं जाते। संवत् १९६४ मिती वैशास कृष्णा २, मंगळवार।

पूज्य श्री १०५ दादाजी श्री बच्छराजजी से जमन का चरणस्पैधे ।
बहुत बहुत सम्मान से । आपकी तरफ मेरा कोई रीत का लेन देन
नहीं रहा है । श्री टाकुरजी के मन्दिर का काम बराबर चळावें । आपसे
दान धर्म जो बने सो लूब करते जावें । बाह्मण साधु को गाली बिलकुछ नर्
दें । और किसी को भी हाथ का उत्तर दें, मुंह का उत्तर नहीं । ज्यादा
क्या लिख्तूं १ इतने में ही समझ लें ।

और में आपकी कोई चीज साथ नहीं खूंगा । सन यहीं छोड़ जाता, हूं । सिर्फ अंगपर कपड़े पहने हूं । बच्छराजजी क्रोधी स्वभाव के ये और इसीलिए गुस्से में आपा
भूछकर आवेश में चाहे जैसा बोल बैठते थे। गुस्सा उतरने पर तो वे
शांत हो जाते थे। हृदय उनका बड़ा साफ था और जमनालालजी पर
प्रेम भी कम नहीं था। उन्हें कल्पना नहीं थी कि जमनालालजी इस
इद तक पहुँच जावेंगे। जमनालालजी का पत्र पढ़कर वे पानी-पानी
हो गए। अपने क्रोध और कटु वचनों पर वे पज्ञताने लगे। फिर तो
उन्होंने जमनालालजी को वापिस बुला लिया और मना लिया। वे
क्रोध करते थे, पर प्रेम्न करना भी जानते थे। जमनालालजी ने वह
पत्र त्याग-भाव से, सरलतापूर्वक लिखा था। वापिस लीटने और
अपने हक को प्राप्त करने की किल्वत भी परवाह या अपेक्षा उन्होंने
नहीं की यी। जमनालालजी की सहज अनासक्तवृत्ति ने बन्हराजजी
को पानी-पानी कर दिया।

ज्यों ज्यों उनका आत्म-विकास होता गया त्यें। त्यें। उनमें निर्लोभवृत्ति और धन की अनासि बिन्दी ही गई। वेधन को भोग की बस्तु नहीं, सेवा का साधन मानते थे। गांधीजी की आदर्श ट्रस्टीरिए की कल्पना को अपनाकर वे सचमुच गांधीविचार-धारा के आदर्श धनवान् चन गए थे।

जमनाहालजी की धन के प्रति अनासाक्त के विषय में विडलाजी ने बहुत अच्छा लिखा है। श्री घनश्यामदासजी विडला उनके निकटनम मित्रों में से हैं। उन्होंने उनकी संक्षिप्त जीवनी लिखी है जो अन्यन्त मार्मिक और प्राणकान् है। वह पट्ने योग्य है। यहां में प्रसंगवश वही अंश दे रहा हूँ जिसमें जमनालालजी की निर्लोभवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। विडलाजी लिखते हैं:

"सबसे बड़ी चीज जो उनमें थी, यह था उनका धन के प्रति तिरस्कार । धन के प्रति जमनालालजी की उदासीनता थी, इसके माने यह नहीं कि जमनालालजी उड़ाऊ थे, ऐशोआराम में रहनेवाले थे या उनमें फिज्ल खर्ची थी । जमनालालजी अपने शरीरसम्बन्धी खर्च में तो अत्यन्त कृपण थे । उनका रहन-सहन बहुत ही सादा और कम खर्चीला था । रसोई घर-खानपान की स्वादिष्ट सामप्रियों से शून्य । रहने का मकान धर्मशाला की एक कोठरी । यात्रा प्रायः तीसरे दरजे की गाड़ी से । उनकी मोटर —और वह उनकी क्या, जो उसपर चढ़ बैठे उसी की – एक बैल के रदारे से गई बीती । उनके वस्न कारी कुठको से सुमाजित । यह हाल था जमनालालजी की कृपणता का ।

'सादगी में उन्हें जैसे शूर चढ़ता था। और केवल अपने लिए ही कम खर्च थे सो नहीं, अपने प्रेमी मित्रों पर भी—जहां तक उनके शारीरिक आराम का सम्बन्ध था— अपना यह कम खर्चीला-पन लादने में उन्हें संकीच न होता था। मित्र उनका लाख मजाक करें, उनके रसोईघर की हजार आलोचना करें, पर वह टस से मस नहीं होते थे।

"किसी को अपने शरीर पर आवश्यकता से अधिक खर्च करने का अधिकार ही क्या है ? इस मंत्र को उन्होंने यहां तक पन्चा डाला या कि वह इनकी एक ग्यारहवीं इन्द्रिय बन गया था। शारीरिक आराम और विश्राम सम्बन्धी इस हद दरजे की कृपणका के बीच उनका धन के प्रति निर्मोह और अद्भुत उदारता, यह दो विषमों का एक अनोन्ता सम्प्रिश्रण था। पर इस समन्वय का भाष्य आसानी से किया जा सकता है। शारीरिक खर्च सम्बन्धी जमनाङालजी की कृपणता इस बात की चोतक थी कि जो ईस्वरने हमें दिया, उस निधि के हम महज संरक्षक हैं। उसको "स्व" भोगों के लिए नहीं, किन्तु "पर" के उत्थान के लिए ही हम न्यय कर सकते हैं। धन के प्रति उनकी उदासीनता इस बात की चोतक थी कि धन अन्य साधनों की तरह परीपकार के लिए एक साधारण साधन मात्र है। उसके बिना आसानी से न्यवहार चल सकता है। जहाँ देवी सम्पदा है, परीपकार वृत्ति है, वहां धन हो तो क्या, न हो तो क्या? देवी सम्पदा ही प्रधान है, धन गौण साधन है। उनकी यह भावना उनके आत्म-विश्वास की निशानी थी। उनकी ईस्वर में अट्ट श्रद्धा का यह चिन्ह था। उन्हें युधिष्ठिर के इस कथन का मम अच्छी तरह विदित था:

यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा, यज्ञाय सृष्टः पुरुषो रक्षिता च । तस्मारसर्वे यज्ञ एवोपयोज्यं, धनं न कामाय हितं प्रशस्तम् ॥

विधाता ने यक्ष अर्थात् परोगकार के लिए छन पैटा किया और मनुष्य को उसका संरक्षक अर्थात् ट्रस्टी बनाया । इसलिए मनुष्य को अपना सारा धन परोपकार में लगाना चाहिए, न कि ऐहिक भोग-विलास में । "जिस ट्र्टीशिप की करपना गांधीजी ने आज धनिकों के सामने रखी है, उसी पद्धित का युधिष्टिर ने भी आज से पाँच हजार साल पहले जिक्क किया था। जब मनुष्य-धन का एक रक्षक मात्र है और धन की सृष्टि परोपकार के लिए ही हुई है, तो मनुष्य उस धन का—पराये धन का—अपने भोग-विलास के लिए व्यय कर ही कैसे सकता है शऔर करता है, तो अमानन में खयानत करता है—ऐसा युधिष्टिर का कथन था। और यही आज गांधीजी का भी कथन है।

"जमनालालजी ने इस सूत्र को अपने व्यवहार में अपनाया। उसका अक्षरशः पालन किया। ननी जा यह हुआ कि जमनालालजी शारीरिक मुख सामग्रियों में कृपण होते हुए भी परोपकार के लिए बेहद उदार प्रकृति के पुरुष बन गए थे। लाखों का दान उन्होंने किया, यह भी तो सभी जानते ह। पर अपने मित्र के कष्ट में खुद फना हो जाने की उनकी प्रवृत्ति से सभी परिचित नहीं हैं। किसी मित्रपर कुछ आर्थिक कष्ट आया तो बस, स्वयं अपने आप उसे कह देते थे, "देखना, तुम्हें कष्ट न हो। मेरा जो कुछ है सो तुम्हारा ही है। इसमें कोई भेद न मानना।" ऐसा कहनेवाले शूरमा बहुत कम होने हैं।

"पर जितनी ही जमनालालजी ने धन के प्रति उदासीनता दिखाई, उतना ही लक्ष्मी ने उनका सत्कार किया।

''भागवन भें समुद्र-मंथन की बड़ी रोचक कथा है। जब देवों और असुरों ने मिळकर अमृत के लिए समुद्र-मंथन किया तो पहले पहल समुद्र में से तिष निकला, जिसके कारण सारा संसार संत्रस्त हो उठा । संसार की व्याकुलता देखकर और लोगों के आग्रह पर उस हलाइल को भगवान शंकर पी गए और इस तरह प्रजा की रक्षा हुई । उसके बाद कामधेनु गाय निकली, फिर उच्चै:श्रवा घोड़ा, निकला, फिर ऐरावत हाथी आया, कौस्तुममणि निकली । पता नहीं यह कथा मृष्टि-रचना का कमबद्ध इतिहास तो नहीं है । क्या पृथ्वीपर पहले पहल विषेत्री हवा थी ! शायद विष में उसी का संकेत हो । उसके बाद जब गाय, घोडे, हाथी इत्यादि की मृष्टि उत्पन्न हो चुकी और लोग उनका तथा धरती का ठीक उपयोग करने लगे, परिश्रम करने लगे, तो उसके फलस्वरूप कल्पवृक्ष तो निकलना ही था। परिश्रम करने लगे, तो उसके फलस्वरूप कल्पवृक्ष तो निकलना ही था। परिश्रम करने लगे, तो उसके फलस्वरूप कल्पवृक्ष तो निकलना

"और जब परिश्रम होने छगा तो धन की वृद्धि तो होनी ही थी। किन्तु धन की प्रतीक लक्ष्मी ने अपने लिए स्वामी चुनने में जिस विवेक का परिचय दिया वह हरेक धने च्छुक के लिए एक शिक्षाप्रद पाठ है। लक्ष्मी ने सोचा, मैं किसे वरण करूं! मुझे तो सर्वथा निर्दोष गुण शीलवाला वर चाहिए। दुवीसा जैसे तपस्वी में क्रोध है, इसलिए वे मेरे योग्य नहीं। बृहस्पित ज्ञानी है, तो अनासक्त नहीं। ब्रह्मा महत्वशाली है, पर उसने कामपर विजय नहीं प्राप्त की। इन्द्र ऐक्क्यशाली तो है, पर उसका ऐक्क्य दूसरों के आश्रय पर है। परशुराम धार्मिक है, पर प्रम से रहित है। शिवि में त्याग है, पर अन्य गुण उसमें नहीं। कार्तवीय वीर है, पर मृत्यु से ऋत है। सनकादि अनासक हैं, तो अकर्मण्य हैं। मार्कण्डेय की आयु लम्बी है, पर वह शील-रहित है। दूसरी ओर हिरण्यकशिपु जैसे

शीलवान् हैं, तो दीर्घायु नहीं । शंकर में सब गुण हैं, पर उनकी वेषभूषा मंगलमय नहीं । विष्णु में सब गुण हैं, पर उन्हें कहाँ लक्ष्मी की गरज पड़ी है ? विष्णु की इस निस्पृहता ने लक्ष्मी को आकर्षित किया और अन्त में उन्हीं के गले में उसने वरमाला डाली ।

विलोकयन्ती निरवद्यामात्मनः पदं ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणम् । गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारण त्रैविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत् ॥ नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्भयो ज्ञानं क्वचित्तच्च न संगवर्जितम् । काश्चन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः कि परतो व्यपाश्रयः ॥ धर्मः क्वचित्तत्र न भूतसौहदं त्यागः क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणम् । वीर्यं न पुंसोऽस्त्यजवेगनिष्कृतं न हि द्वितीयो गुण संग वर्जितः॥ क्विचिशियुर्न हि शीलमंगलं— क्यचित्तदप्यस्ति न वेद्य मायुषः। यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमंगलः सुमंगलः कश्चन कांक्षते हि माम् ॥ एवं विमुश्याच्यमिचारिसद्गुणै--र्वरं निजैकाश्रयतागुणाश्रयम् ।

## वन्ने वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्द निरपेक्षमीप्सितम् ॥

मतलब, जो लक्ष्मी का स्वामी बनना चाहता है, उसमें तप, अक्षोध, ज्ञान, अनासिक्त, इन्द्रियों का निप्रह और निराश्रयवृत्ति होनी चाहिए। वह धर्म का उपासक हो, स्नेहाई हो, त्यागवृत्तिवाला हो, बीर, और निस्पृह हो। ये गुण जिसमें हो, लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती है। पर जो धन के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी उनके यहां दीर्घकाल तक नहीं टिकती।

"जमनालालजी में ये सारे गुण नहीं आये, पर वह इन गुणों के उपासक थे। धन के प्रति निस्पृह्ता, उदासीनता, उनमें कूट-कूटकर भरी थी। लक्ष्मी ने भी इसीलिए उनको वरा।"

हर व्यापारी दीपावली के दिन लक्ष्मी-पूजन करता है और मगवान् से प्रार्थना करता है कि उसे व्यापार में लाम हो। शुम-मुहूर्त में नए वहीखातों की पूजा भी होती है और कुछ लिखा जाता है। जमनालालजी की धनोपार्जन के प्रति वृत्ति क्या यी इसकी कल्पना वही के निम्नोद्धृत शब्दों से आ सकती है। जमनालालजी की वृत्ति को चिर अमरता और महत्ता प्रदान करने के लिए ये थे छे से शब्द ही काफी मूल्य रखते हैं। शायद ही कोई व्यापारी अपने बहीखातों में ऐसा लिखता हो! उसका चित्र भी खिचवा लिया है। यहाँ चित्र के साथ पढ़ने की सुविधा के लिए वे शब्द दे रहा हूं।—



१॥ श्री हरि १॥ श्री रामचन्द्राय नमः

१॥ श्री गणेशजी

१॥ श्री लीछमाजी महाराज को पुजन कर्यो छे १९७९ पिती काती बदी १५ वार मुकरवार ता० २० सफटेम्बर ईसवीसन १९२२ मराठीसन १३३२ चीतरा नक्षत्र मांही श्री लीछमी सु प्रार्थना छक्की सदबुधी देव तथा सचाई क साथ न्यापार करन की नथा रुजगर माही लाभ होव ताकी देस तथा दुखी जनता क काम मांही लगान की बुद्धि देव।"

इस तरह धन के प्रति अनासक्त रहकर उन्होंने जीवन-विकास का प्रयत्न किया। धन के प्रति विरागी होने से ही लक्ष्मी उनके चरणों में लोटती फिरी। कहा भी तो है कि त्यागी ही सब कुछ का अधिकारी होता है। मागनेवाले को भीख नहीं मिलती और विना मांगे मोती मिल जाते हैं। महाकवि बनारसीदास ने कहा है कि जो आशा रखते हैं वे जगत के दास होते हैं और आशा जिनकी दासी होती है, जगत भी उनका दास हो जाता है। जमनालालजी सच्चे अधों में अनासक्त लक्ष्मीपति थे।

# आगलबुद्धि बाणिया

### प्रिय ईश्वर,

आज में तुम्हें विणिक अथवा बिनए के विषय में लिख रहा हैं। जमनालालजी विणिक समाज में पैदा हुए थे। बिणिक यानी व्यापारी। आज का व्यापारी धूर्त, ठम और शोषक का पर्याय-वाची बन गया है। यहाँ तक कि बिनया शब्द स्वयं माली बन गया है। आज जो शब्द माली या तिरस्कार के रूप में रूट हुआ है उसे ही एक समय था जब 'महाजन' कहा जाता था; तब वह समाज और देश के लिए उपयोगी और मार्गदर्शक समझा जाता था। लेकिन अब उसे वह स्थान प्राप्त क्यों नहीं है ? इस विपय पर हमें विचार करना ही होगा।

समाज में जिस प्रकार गुरु, सैनिक, और वैद्य की जरूरत होती है उसी तरह उसका ज्यापारी भी आबस्यक छंग है। सच पूछा जाय तो ज्यापार समाज का सच्चा सेवा-धर्म है। समाज की विविध आबस्यकताओं की पूर्ति ज्यापार के माध्यम से होती है। मान छे। चार स्थानों पर चार प्रकार की चीजें उत्पन्न हुई किंतु वहाँ वाछों को उन चीजों की उस समय उतनी जरूरत नहीं है। ऐसे वक्त ज्यापारी उन सब चीजों का संप्रह जहाँ जरूरत हो वहाँ भेजता है और उस स्थान पर भी जरूरत पड़ने पर वापिस देता है और आबस्यक चीजें बाहर से मंगाकर देता है। चीजों के उत्पादन,

संप्रह और वितरण में सावजानी, दूर दृष्टि अगर व्यापारी न रखे तो समाज-जीवन का चक्र अच्छी तरह नहीं चलेगा और अव्यवस्था फैल जायगी। लेकिन न्यापारी जब तक निस्तार्थ भाव से धर्म समझ कर ही उत्पादन, संप्रह और वितरण की योजनाएँ करता है और समाज को सुखी बनाने में अपने परिश्रम का उचित पुरस्कार ही ग्रहण करता है तब तक व्यापार आदर और सन्मान की बस्त समझा जा मकता है । अगर व्यापारी इस धर्म से च्युत हो जाय या वह अपने उत्तरदायिन्व को त्याग दे तो समाज में भयानक अञ्चवस्या निर्माण हो सकती है। इतना ही नहीं, लोग सारी सामग्रियों के रहते हुए भी भूखो मर सकते हैं। सामान्य जनता के पास न इतना समय होता है और न इतना धन कि दूर दूर के स्थानों पर अपने सम्बन्ध म्यापित कर सके और अपने लिए जीवन की आवश्यक सामिप्रयों का आदान प्रदान कर सके । ऐसे काम को व्यापारी सहज और कुशलता से का हेता है। सचमुच न्यापारी समाज का वह केन्द्र-बिंदु है जहाँ सब लोग आपस में मिल जुल सकते हैं और बिना किसी कठि-नाई के अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

महाजन ऐतिहासिक काल का राब्द है। इसी को प्रागिति हासिक काल में या भगवान महावीर के पूर्व श्रेष्टी शब्द से संबोधित किया जता था। जैन तथा बौद्ध शास्त्रों में श्रेष्टी, साहू, साधु श्रावक धिदि शब्द व्यापारी या महाजन के लिए ही व्यवहृत किए गए हैं। ये शब्द बताते हैं कि समाज में वे श्रेष्ट और साधु-वृक्षि के समझे जाते थे। उस समय संत या मुनि की श्रमण या भिक्षु कहा जाता था और गृहस्य को साहू, श्रावक या साधु। ये साधुवृत्ति के गृहस्य अनेक किनाइयाँ झेळकर और दूर दूर की यात्राएँ
कर आवश्यक वस्तुओं का आयात-निर्यात करते। सेकड़ों साधु संतों
के खाने पीने का जगह जगह प्रबंध करते, संघ निकालते, मार्गीपर
पियकों के लिए धर्मशालाएँ, वस्तीगृह, जलाशय आदि बंधवाते और
इन सब के बदले में यथोचित पुरस्कार ग्रहण करते थे। समय आने
पर अपने संचित धन का मुक्त-हस्त से जनता के लिए दान भी कर
देते। इन सब बातों को देख कर ही तत्कालीन जनता ने इस वर्ग को
श्रेष्ठी और साधु शब्द से संबोधित किया प्रतीत होता है।

गीता की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब ज्ञात होता है कि उसमें इस वर्ग के लिए कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य इन तीन कार्यों का उल्लेख वैश्य धर्म के रूप में किया गया है। समाज की पहली जरूरत अन्न है। कहाँ किस प्रकार के अन्न की जरूरत होती है यह सब देखना वैश्य का धर्म है। और जब कभी किसी कारण किसी वस्तु की कभी पड जावे तो उसकी पूर्ति वैश्य करे। नह कृषि करता था, गाएँ पाळता था और समाज को उपयुक्त और पौष्टिक खाब वितरित करता था। जो चीज उसके पास नहीं होती थी और समाज के लिए जरूरत रहती थी उसकी मंगवा संग्रह करता और वितरण करता। और इस कत्तन्य को वह अपना धर्म समझता था। वह समझता था कि इस कर्तन्य के रूप में वह समाज की सेवा कर रहा है। स्वार्ष था धन-संग्रह जीवन का उरेश्य नहीं मानता था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है। कि बुद्ध और महावीर के समय से लेकर गर

सतरहवीं-अठारहवीं शताब्दि तक कितने हो राज्य उठे और गिरे, किंतु श्रेष्ठी या महाजन ने अपने कत्तंच्य की उपेक्षा नहीं की । प्रजा-जीवन को सुखी बनाए रखने में उसने पूरी कोशिश की और किसी को नंगा-भूखा रहने का मौका नहीं आने दिया । क्षत्रियों के आपसी अगड़ों के कारण देश कई भागों में बँट, राज्य सत्ता भी बदछती रही छेकिन महाजन इन सब से परे प्रजा-जीवन में अञ्यवस्था और भुख-मरी पैदा न होने देने का प्रयत्न करता रहा । इतिहास इसके छिए भी साक्षी है कि जिस प्रदेश में महाजनों का प्रभाव कम हो गया या छीन छिया गया तब उस प्रदेश में भुखमरी। और अकाल के दर्शन अधिक हुए हैं।

महाजनों का प्रभाव क्षेत्र पालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान रहा है। तुम जानते हो कि राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ सूखे प्रदेश हैं। बारबार अकाल पड़ता रहता है। यहाँ के लोग निरंतर अन्न-संकट से घिरे रहते हैं; लेकिन यहां के महाजनों के कारण प्रजा को उतनी भीषणता का सामना नहीं करना पड़ता जितना किसी दूसरे प्रांत में एकाध बार मी अकाल पड़ने पर।

राजस्थान, सौराष्ट्र, मालवा और गुजरात का इतिहास बताता है कि समय समय पर ऐसे ऐसे वैश्य-शिरोमणि हो गए हैं जिन्होंने राज्य की बागडोर संभालकर राजा और प्रजा दोनों को महान् संकटों से बचाया है। मेबाड़ के भामाशाह, गुजरात के वस्तुपाल तेजपाल, मंत्रीवर विमलशाह तथा खेमा देदराणी आदि कई प्रभावशाली और संपन्न महाजन अपनी प्रशस्त उदारता और प्रजाहितैषिता के कारण

इतिहास में अमर हो। गए। उन्होंने महाजन वंश में जन्म छेकर महाजन पद को गौरवशाली बना लिया।

राजस्थान का डिंगल साहित्य भी राजपूरों के साथ साथ ही महाजनों की विरदावित्यों से भरा पड़ा है। वैश्यों संबंधी कथाएँ तथा कहावतें प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। वस्तुतः देखा जाय तो जन-जीवन से सीधा संपर्क महाजनों का ही रहा है। गुजराती साहित्य में भी विणिक या महाजन वर्ग के प्रति सद्भावना मूलक तथा सम्मान सूचक पंक्तियाँ मिलती हैं। किय सामळभइ ने लिखा है:

विषक तेहनु नाम जेह झुटु नव बोले।
विषक तेहनु नाम जेह तोल ओछुं नव तोले।।
घणिक तेहनु नाम बापे बोल्यूं तेपाळे।
विषक तेहनु नाम ब्याज सिहत धन वाळे।।
विषक तोल ये विषक नुं, सुलतान तोल ए साव छे।
बेपार चूके जो वाणियां, दुःख दावानळ थाय छे।।
और बंम भाट की ये पंक्तियाँ भी हमें महाजन के गौरव करन

महाजन असमें समो करे, करे ते उत्तम काज । आगलत्रुर्जा वाणिया, सो मैं दीठा आज ॥ सीताहरण, रावणमरण, कुंभकरण मङ् अंत । एती जो आगे हुई बिन महता मितमंत ॥ लिये दिये लेखे करी, लाख कोट घन घार । महाजन समो को अवर नहीं, भरण भूपमंडार ॥ पूज्य बापू ने एक बार कहा था कि सच्चा बणिक अपना व्यापार धर्म समझकर करता है। और सच भी है कि जो व्यापारी न्याय और सचाई से धनार्जन कर छोगों की भछाई में खर्च करता है उस सेवक को सब चाहते हैं और उसका आदर भी करते ह। कियों ने जब महाजन की प्रसंशा में वाणी और कल्म का उपयोग किया था तब महाजन ऐसा ही था।

बापू स्वयं वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। वैश्य में व्यवहारबुद्धि का परंपरागत संस्कार रहता ही है। बापू में भी था ही। यही कारण है कि राजनीति में प्रवेश करने के बाद भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में जो सफलता उन्हें मिली, उसमें उनकी व्यावहारिक बुद्धि का बहुत बड़ा हाथ था। अनेकों कार्यकर्ताओं को जुटाने तथा उनसे कार्यक्ष लेने में वे मूझ-बूझ से काम लेते थे।

कहावत है कि विणक 'आगल बुद्धि' होता है। अर्थात् जो बात दूसरों को बाद या देर में सूझा करती है वह विणक को पहले सूझती है। विणक्-श्रेष्ठ जमनालालजी बजाज ने सन् १९२६ में अप्र-वाल महासभा के अध्यक्षपद से जो भाषण किया था उससे उनकी पैनी बुद्धि का पता चलता है। आनेवाले संकट को ताड़कर उससे. बचने का उपाय भी बताया था। उन्होंने कहा था:

"हम जिस प्रांत, समाज या देश में रह कर इच्य उपार्जन करते हैं उसका पूरा ध्यान रखें और आवश्यकता के समय उत्साह पूर्वक उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अंग्रेजें। से हमें जो शिकायत है वही हम पर घर कर सकती है।

"....व्यापार में व्यावसायिक प्रामाणिकता का पालन करना चाहिए। परिश्रम, ईमानदारी और साथ ही होशियारी ये तीनों गुण व्यापारी में होने चाहिए।

"हमारे समाज में तेजस्विता और आत्मसम्मान की भी भारी कमी है। मीरुता भी हममें आगई है। अतिलोभ ही इसका कारण है। हमें अपने धन का उपयोग देश व समाज के हित में भी करते रहना चाहिए।"

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आज से पचीस साल पहले स्वर्गीय जमनालालजीने जिस स्थिति की आशंका प्रकट की थी और उसके निवारण का जो उपाय बताया था उसका दर्शन आज हमें हो रहा है। स्थिति हमारे सामने उपस्थित है पर उसके निवारण करने की सामर्थ्य हम खो चुके हैं; क्योंकि आज न्यापारी वर्ग अपने समाजहित के धर्म को भूलकर केवल न्यक्तिगत स्वार्थ और लोभ में फंस गया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वार्धानता मिलने के उपरांत भी प्रजा का जीवन अशांत और दुखी है। अगर न्यापारी वर्ग अपने धर्म को नहीं भूलता और देश के हित को ध्यान में रख कर जनता की काठनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करता तो समस्याएँ आसानी से खल्झ सकती थीं। और इस समय जो अनादर और तिरस्कार का भाव न्यापारियों के प्रति जनता में बढ़ता जा रहा है वह आदर के रूप में बदल सकता था।

व्यापारी छोग समस्याओं की उल्झनों का दोष सरकारी धनियंत्रण और अफसरों पर खगाते हैं। यह ठीक है कि नियंत्रण लगाने से जनता में वनराइट-सी पैदा हो जाती है और वे सोचने लगते हैं कि बाजार में वस्तु का अभाव हो गया है इसलिए अधिक से अधिक खरीद कर संग्रह करने की वृत्ति बढ़ जाती है। और कि बार अधिक दामोंपर खरांदने की तत्परता दिखाई जाती है। इस बात को रोकने के लिए जो अफसर नियुक्त होते हैं, अक्सर वे ही रिश्वत लेकर नियमों को तोड़ने में सहायक वनते हैं। और इसी कारण काले बाजार का निर्माण होता है। काले बाजार में जनता के साथ सीधा सम्बन्ध व्यापारियों का आता है इसलिए वे ही बदनाम होते. हैं। घूस या रिश्वत लेनेवाले अफसर बच जाते हैं। पर व्यापारी यदि लोग में न पड़ें और उत्पादन, संग्रह तथा वितरण का कार्य अपना धमें समझकर समाजहित के लिए ईमानदारी पूर्वक करते. जावें तो वस्तुओं का अभाव दूर हो सकता है और वातावरण मी शांत तथा उनके अनुकूल हो सकता है।

जमनाठालजी ने अपने लिए इस आदर्श को अपना लिया था जि जिस काम से देश या समाज का हित नहीं होता उसे कदापि नहीं किया जाय, चाहे उसमें लाखों और करोड़ों का लाम क्यों न हो । कई मित्रों ने कपड़े की मिल, वनस्पित धी के कार-खाने आदि खोलने क प्रस्ताव उनके सामने रखे, लेकिन उन्होंने ये काम करना स्वीकार नहीं ही किया । जिस कार्य में उन्होंने हाथ डाला उसमें ईमानदारी और न्याय से ही धन कमाया और लोक-कल्याण में उस धन का उपयोग किया । जमनालालजी की दृष्टि सूक्ष्म और पैनी थी। विणकों के प्रांति बढ़ते हुए अनादर के कारणों को उन्होंने समझ लिया था। वे निरंतर उन कारणों को दूर करने के लिए मार्गदर्शन किया करते थे। यह कार्य वे केवल उपदेश द्वारा ही नहीं, अपने नीति-पूर्ण व्यवहार और आचरण द्वारा करते थे। वे मानने लो थे कि वैश्यों का सहज धर्म कृषि, गो-सेवा और वाणिज्य है। और इसी दृष्टि से उन्होंने कृषि तथा गो-सेवा का कार्य शुक्र किया था। उनकी इच्ला विस्तृत पैमाने पर कृषि करने की थी। और इसीलिए बच्लराज खेतीज लि० नामक कंपनी खोलकर ३०-३५ गाँवों में कृषि कार्य शुक्र किया गया था।

यह सारी कृषि मुनीमों के मार्फत होती थी। लेकिन समय समय पर वे स्वयं गाँवों में जाकर देखा करते थे कि उनके कार्य-कर्ता और मुनीम किसी प्रकार किसानों आदि पर अन्याय, ज्यादती या जुल्म तो नहीं करते हैं। मृत्यु के कुल समय पूर्व एक बार पंठ दरबारीलाल की सल्यमक्त के साथ वे गांवों पर घूमने निकल गए थे। उस समय की एक घटना सल्यभक्तजी ने सुनाई थी। वह यहाँ दी जा रही है।

बात अगरगाँव की है। वहाँ के एक किसान ने जमनालालजी से उनके कार्यकर्ता की शिकायत की। जमनालालजी ने
इस मामले की निपटाने के लिए किसान कार्यकर्ता श्री धोपटेजी
को पंच नियुक्त किया। जब मामले की जाँच शुरू हुई तब
जमनालालजी ने किसान का पक्ष लेकर अपने मुनीम से वकील की
तरह जिरह की।

जब मालिक लोग अपने कार्यकर्ताओं से किसी प्रकार का अन्याय न होने देने का पूरा खयाल रखेंगे और सम्पर्क में आनेवालों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे तब निश्चित ही वे जनता के प्रेम-माजन बनेंगे और आदर भी प्राप्त कर सकेंगे।

अब अपने देश के ज्यापारियों का कर्तज्य है कि वे केवल निजी स्वायों के पीछे ही न पड़े रहें। देश की संकटापन्न अवस्था का अनुचित लाभ उठाने का प्रयन्न करेंगे तो उन्हें भी संकट से बचानेवाला कोई नहीं रहेगा। पैसा संकट से नहीं बचाता, वह तो और भी अधिक संकट में डाल देता है। ज्यापारियों को इस समय यह देखना है कि देश में जिस वस्तु की कमी है उसका उत्पादन बढ़ाया जाय। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसका ज्यादन बढ़ाया जाय। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसका ज्यादन बढ़ाने के साथ साथ उसका ज्यादन बढ़ाने के साथ साथ उसका ज्यादन बढ़ाने के साथ मारा दोष सरकार और नियंत्रण तथा अफसरों पर लादने से काम नहीं चलेगा। वे चाहे जो करते रहें, लेकिन अगर ज्यापारी प्रजा को सुखी और संतोषी बनाना चाहें तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उन्हें अपने धर्म से डिगा सके।

सच्चे न्यापारी या गृहस्य के सम्बन्ध में १३ वीं शताब्दी के महा पंडित आशाधरजी ने एक ही स्लोक में बहुत-कुछ मर्म की, आदर्श की और समाज-हित की बात कह दी है। उन्होंने आदर्श-गृहस्य के लिए १४ गुणों की आवश्यकता पर जोर दिया है। वह स्लोक इस प्रकार है:

न्यायोपात्तवनो यंजन् गुणगुरून् सद्गीन्निवर्गं मज— बन्योन्यानुगुणं तद्हं गृहिणीस्थानालयो ही मयः ॥ युक्ताहारविहार आर्थसमितिः प्रान्नः कृतन्नो वसी श्रृण्यन् घर्मविधि दथालुरघमीः सागारघर्म चरेत् ॥

-सागार घर्मामृत १. ११४

अर्थात् आदर्श गृहस्य न्यायपूर्वक धनार्जन करता है, गुणी पुरुषों और गुणों का सम्मान करता है, प्रशस्त और सत्यवाणी बोळता है; धर्म-अर्थ-काम पुरुषार्थ का परस्पर अविरोधी सेवन करता है। इन पुरुषार्थों के योग्य खी, स्थान और भवन आदि धारण करता है। वह छण्जाशील, योग्य आहार-विहार करने वाला और सदाचारी सत्पुरुषों की संगति में रहता है। हिताहित का विचार करने में तत्पर रहता है। वह कृतज्ञ और जितेन्द्रिय होता है। वह धर्म-विधि को सुनने वाला, दयालु और पाप-भीरु होता है।

आज के व्यापारी जमनालालजी के आदर्श तथा महा पंडित आशाधर के संदेश को अपने आगे रखकर व्यापार करें, किसी की अड़चन का अनुचित लाम न उठावें, गरीब को न ठगें, अनुचित व्याज न लें तो वे समाज का बहुन भला कर सकेंगे और तब कहा जा सकेगा कि सच्चे अर्थों में वे 'महाजन' हैं।

# व्यवहारं-कुशलतां, परिश्रम और लगन

### प्रिय ईश्वर,

पिछले पत्रों में मैंने कुछ ऐसे गुणों की चर्चा की है जो जीवन-विकास के लिए आवश्यक हैं। लेकिन मुझ ऐसा लगता है कि कुछ बातें और भी हैं जिनकी सहायता के बिना जीवन में अपूर्णता रह जाती है और मनुष्य का विकास अधूरा ही हो पाता है। इसीलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस पत्र में जिन तीन गुणों की चर्चा की जा रही है, वे हैं: न्यवहार-कुशलता, पिरश्रम और लगन। सफल न्यापारी, कार्यकर्ता और विश्वास-पात्र बनने के लिए मनुष्य में इन गुणों का होना भी आवश्यक है।

जमनाछाछजी कहा करते थे: "परिश्रम, होशियारी, छगन और प्रामाणिकता होने पर व्यवसाय में सफलता मिलनी ही चाहिए— भछे ही कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े और धीरज भी रखना आवश्यक हो जाय। लेकिन इस प्रतीक्षा और धीरज की आवश्यकता तभीतक होती है जब तक कि जनता परख न ले। जनता की परीक्षा में उत्तीर्ण होनेपर तो व्यापार में सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है।"

चाहे जितना और चाहे जैसः कार्य और श्रम करने पर ही स्नाख नहीं जम जाया करती। लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए अपनी साख जमाने के छिए सत्य-निष्ठ। और प्रामाणिकता भी आवश्यक है। जो आदमी वचन का सन्चा होता है, उसके छिए संसार में किसी बात की कमी नहीं रहती।

सन् १९२३ की बात होगी। जमनालालजी उन दिनों खादी-बोर्ड के अध्यक्ष थे। तब चर्खा-संघ स्थापित नहीं हुआ था । कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने खादी-बोर्ड स्थापित कर उसके द्वारा खादी-प्रचार का कार्य शरू किया या । इसी समय पहली बार मैं जमनालालजी के सम्पर्क में आया । मैं भी एक खादी-कार्यकर्ता था । उसदिन इम सब खादी-कार्यकत्तीओं से जमनालालजी ने कहा : ''खादी का कार्य एक व्यापार है।" सच्चा व्यापार वह है जिससे सब के साथ साथ कार्य करने वाले का भी हित होता है। खादी बस्ततः सन्चा यानी पारमार्थिक कार्य है। व्यापार की सफलता के लिए व्यावसायिक बुद्धि का होना आवश्यक है। कोई भी व्यापार प्रारंग करते समय हमें उसमें आनेवाली अधिक से अधिक कठिनाइयों, बाघाओं और हानि की संभावनाओं का विचार कर आगे बढना चाहिए। हरिण का शिकारी यदि सिंह की शिकार की तैयारी से निकलता है तो उसे पछताने का या निराश होने का शायद ही भौका आए। मैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करते समय आनेवाली कीठनाइयों, जोखम और हानि को आंक कर देख छेता हूँ कि इन सबको सहन करने की मुझ में कितनी शक्ति है और उतनी शक्ति हुई तो मैं कार्य प्रारंभ कर देता हूँ। इससे व्यापार में घाटा छाने के प्रसंग बहुत कम आते हैं। व्यापार में पड़ने के बाद अबतक मुझे

केवल दो बार ही घाटा लगा है, किंतु वह इतना अधिक नहीं था कि जिसे में सहन नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे लाभ तो कई बार हुआ है और बहुत अधिक हुआ है।

'आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि खादी-कार्य में पड़ ने-वाली अड़चनों का पहले से विचार कर लें और उनके निवारण के उपायों पर विचार करते करते ही आगे बढ़ें और तत्समंधी जानकारी प्राप्त करते रहें । किसी भी कार्य में लगते समय उसके विशेषकों या जानकारों से सीख लेना चाहिए । जानकारी के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, बल्कि घोखा भी खाना पड़ता है।

"आप लोग परिश्रमी और बुद्धिमान् हैं इसलिए इस विषय पर में बुळ नहीं कहना चाहता! लेकिन परिश्रमी और बुद्धिमान् को जी बार-बार कार्थ बदलते रहने से यश नहीं मिल सकता! इसलिए कार्य चुनने के पहले ही विचार कर लेना चाहिए और एक बार किसी कार्य को चुन लेने पर उसी में पूरी शक्ति से जुट जाना चाहिए। इस प्रकार किसी कार्य में जुट जाने और उसकी जानकारी से जो अनुभव मिलता है वह बहुत मूल्यवान होता है। यदि आप लोग इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और उसका आनन्द भी अवर्णनीय होगा।"

जमनालालजी की बातों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। यों तो खि लोकमान्य तिलक महाराज ने भी मुझे प्रेरणा दी ही थी कि मेरे लिए जमनालालजी ही आदर्श हो सकते हैं और मैं उनका सानिष्य प्राप्त कर जीवन को अपनी रुचि के अनुसार सफल बनाउँ हैं। इसी प्रथम सम्पर्क के समय मुझे लगा कि तिलक महाराज ने जो कुछ कहा था वह विलक्षल यथार्थ है। अब मैं निरंतर जमनालाल जी के सम्पर्क में आने का प्रयत्न करने लगा। मेरा उनके प्रति आकर्षण बढ़ता ही चला। व्यापारी-परिवार में जन्म लेने के कारण संस्कारगत व्यापारिक रुचि रहना खामाविक या और तरसम्बंधी बार्ते समझने में आसानी भी महसूस होती थी। मैं जैसे जैसे उनके सम्पर्क में आता गया, मुझे उनका अधिकाधिक परिचय होने लगा और मन ही मन मैंने अपने को उनके हाथों में सौंप दिया।

ज्यों ज्यों मैं उनकी सफलता के कारणों का अभ्यास और विचार करता गया त्यों त्यों नुझे ऐसा लगा कि वे जो कहते हैं वैसा ही करते भी हैं और जो करते हैं वह लगन तथा परिश्रम पूर्वक करते हैं। लेकिन उनके गुणों का यथार्थ परिचय तो भुझे उनकी मृत्यु के कुल समय पहले, उसी समय हुआ जब वे पूरी तरह गोसेवा के कार्य में लग गये थे और मैं भी उन्हीं के साथ रहने लग गया था। इस समय जो थोड़े महीनों तक उनके निकट रहा उनकी महानता को उससे समझने का काफी मौका मिला। ये मेरे जीवन के अपूर्व क्षण थे। सचमुच जमनालालजी इस समय बहुत ऊँची अवस्था पर पहुँच गए थे। सन् १९४१ में जब वे जेल से अस्वस्थ होकर लौटे तब बापू ने उनकी हालत को देखकर कहा। कि अब वे जेल आदि के आंदोलन को छोड़ किसी सेवा-कार्य में लग जावें। यों तो उन्होंने जीवन-अर समाज और देश की सेवाएं की और सदा अनासकत भाव से करें,

और जनता से सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा भी काफी मिली। पर जमनालालजी को यह सब बाधा रूप माल्यम होने लगा था। व मेवा को आत्मोन्नित का सावन मानते थे और निरपेक्ष भाव से ही सेवा-नत का पालन करने की सावधानी रखते थे। फिर भी अब उन्हें ऐसा लगा कि कुछ ऐसा ही कार्य करना चाहिए जो व्यक्ति और समाज से भी ऊपर राष्ट्र-हित में सहायक हो। व अपना पूर्ण विकास करने के लिए विकल हो उठे थे और ऐसा ही कार्य ढूंढना चाहते थे जो उनके ध्येय की पूर्ति कर सके। इन दिनों उनका वराग्य पराकाष्टा पर पहुँच गया था। खूब सीच विचार के उपरांत अपने गुरु विनोवाजी तथा पिता बाबू की सलाह से उन्होंने गो-सेवा के कार्य को चुना। अब तक उनका सेवा का क्षेत्र मानव-जगत तक सीमित था, अब वह और आगे बढ़ गया।

उपर लिखा गया है कि वे वैराग्य की ओर झकते चले थे।
लेकिन उनका वैराग्य कर्म-शील था। वह उस निष्क्रिय वैराग्य के
समान नहीं था जो आदमी को कोई भी समाजहित का कार्य करने
से गेकता है। आजकल उल्ले ऐसा समझने की मनोवृत्ति लोगों में
पाई जाती है कि जो उत्कृष्ट विरागी होता है उसे केवल आत्मा का
चिंतन ही करना चाहिए। उसे जगत के व्यवहार और सुख-दुखकी
झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। यही कारण है कि आज जो गृहत्यागी और साधु दिखाई देते हैं वे अपने को समाज और देश के
उत्तरदायित्व से अलग समझते हैं। और कहते हैं कि इन सांसारिक
बेखेडों से हमारा कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, वे यह भी कहते
हैं कि ये सब बार्ते हमारी साधना में बाधक भी हैं।

बात तो यह भी सच ही है. किंतु कुछ ही अंशों में। वैराग्य का सीधा अर्थ मोह या आमिकि-विहानता है। मोह या आसिक में फैंस कर ही आदमी परिवार, समाज और देश के सम्बन्धों में विवेक और मर्यादा को भूल जाता है। इसीलिए गीताकार ने अनासक्ति पर अधिक जोर दिया है। जब हम संसार में रहते हैं, अन-वस्त्र का तथा अन्य बस्तुओं का उपयोग करते हैं और दूसरें। की सेवा से लाभ भी उठाते हैं तब हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि संसार तथा संसारिक संबंधों से जो कुछ होते हैं उसे हौटाया भी जाय । और यह काम कर्मशीलता के बिना संभव नहीं है। निष्त्रिय वैराग्य तो समाज और देश पर भार ही हो सकता है। अनासाकि विक किया गया कोई भी कार्य देशें और समाज के लिए निर्दोष. मालिक और हित-प्रद ही होता है। जमनालालजी ने इसी अना-सिक्त से गो-सेवा का कार्य शरू किया। वे चाहते थे कि देश यह समझ जाय कि इस समय उसे गो-सेवा की कितनी अधिक आवश्य-कता है और जीवन में उसका कितना महत्त्व है। वे इस कार्य को देशव्यापी बनाना चाहते ये और इसीलिए उन्होंने पूरे वंग और शाक्ति से इसे संचालित किया। बापू ने उनकी अखस्य अवस्था को देखकर आराम लेने की दृष्टि से कहा या कि अब उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने गो-सेवा के कार्य में भी इतना अधिक. परिश्रम किया कि उनका अस्त्रस्य शरीर यह सहन नहीं कर सका 🌬 वे इस नक्षर शरीर और संसार को छोड़ कर चले गए। उनके उठ जाने से समाज और देश को काफी क्षति पहुँची है। अन्त में उन्हेंनिः

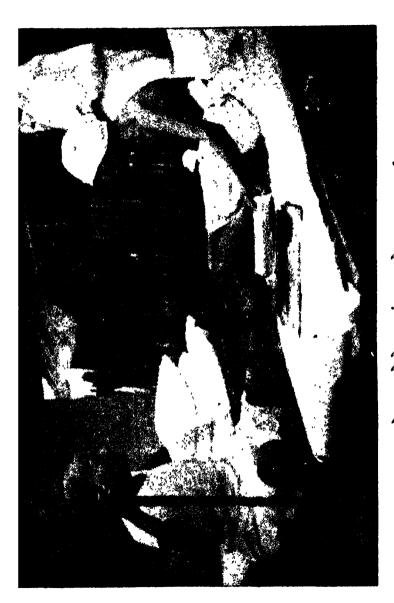

बापू के समक्ष गो मेवा का संकल्प करने हुए जमनालालजी

जिस कार्य को हाथ में लिया था, उसे भी यदि वे दो-चार क्यों तक और जीवित रहकर चला पाते तो आज देश में गो-सेवा, गो-रक्षण और कृषि का इतना प्रसार हो जाता कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

मैं उपर कह चुका हूँ कि गो-सेवा के कार्य में उन्होंने नुमें भी अपने साय ले लिया था। वे चाहते ये कि इस कार्य में मैं अपनी पूरी शाक्ति लगा दूँ और अपना विकास करूँ। समय-समय पर वे नुझे अपने जीवन के अनुभव अत्यन्त स्नेहभाव से सुनाते रहते थे। कुळ बातें, जो स्मरण में रह गई हैं, यहाँ अपने शब्दों में दे रहा हूँ:

'अनुभव प्राप्त किए बिना कोई भी बड़ा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि बड़ा कार्य करना ही हो तो पहले उसे छोटे प्रमाण में करके उसका अनुभव लंकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें गो सेवा का कार्य बहुत बड़े पैमानेपर करना है। किन्तु मैं चाहूँगा कि शुक्आत वर्धा की गो-शाला के कार्य से ही हो। उसका छोटे-से छोटा कार्य भी तुम्हें अपने हाय से करना चाहिए। यहाँ तक कि गोबर उठाने से लेकर हिसाब तक सारे कार्य का अनुभव तुम्हें लेगा चाहिए। जब तुम्हें माल्म हो जायगा कि किस समय, कहाँ, कीनसा कार्य करना आवश्यक है, तब उस संबंध में किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम्हें स्वयं सूझता जायगा कि कहाँ क्या करना है और अगर उस उस कार्य के विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करते जाओगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा। इसके बाद ऑफिस की व्यवस्था आती है। इसका भी योग्य संगठन होना चाहिए। कार्य की बहुत-

कुछ सफलता ऑफिस की व्यवस्था पर अवलम्बित रहती है। बही-खातों के संबंध में अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए। हिसाब प्रति-दिन बराबर लिखा जाना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। मैंने देखा है कि हिसाब संबंधी अन्यवस्था या ढिलाई के कारण अच्छे-अच्छे कार्यकर्ताओं को बहुत-कुछ भला-बुरा सहना पडा है। और असफलता का शिकार बनना पड़ा है। हिसाब चरित्र की कसौटी है। हिसाब की अञ्यवस्था चरित्र की दिर्लाई को, अन्यवस्या और अगंभीरता को प्रकट करती है। अपने अधीनस्य कार्यकर्ताओं को अव्यवस्था से बेईमानी करने का मौका मिल जाता है या बेईमानी की नीयत न होने पर भी कईबार ऐसी भूलें हो जाती हैं कि उनका सुधरना बड़ा कठिन हो जाता है और काफी शक्ति खर्च करनी पडती है। और सामान्य जनता को बेईमान बताने का एक मौका हाथ लग जाता है। इसलिए हिसाब के मामें में अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए कि जितना बजट बना है उससे कहीं अधिक तो खर्च नहीं हो रहा है। जो पैसा खर्च होता है वह ज्यवस्थित और उचित होता है या नहीं, यह भी देखना चाहिए। प्रत्येक खर्च का प्रमाण-पत्र (वाउचर) भी रहना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। प्रतिदिन खतौनी कर लेनी चाहिए और प्रतिमास आंकडा भी तैयार हो जाना चाहिए। प्रतिमास आँकडा तैयार करने से कई लाम होते हैं। हिसाब का लाभ-हानि का पूरा चित्र हमारे सामने आ जाता है और उससे आगे की दिशा-निर्धारण में बड़ा सुभीता रहता

गो सेवा करते हुए जमनालालजी

हैं, दूसरे कहीं कोई भूल या गलती रह गई हो तो जल्दी मिल जाती है। समय अधिक हो जाने पर गलती का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है और उसमें शक्ति भी अत्यधिक न्यय होती है। फिर सबसे बड़ी और हानिकर बात यह होती है कि खर्च तो होता रहता है लेकिन हम जान नहीं पाते कि हम कहाँ हैं—हमें कितना खर्च करना चाहिए था, क्यों करना चाहिए या और जो हुआ है वह अनुचित या या उचित।

फिर ऑफिस का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है पत्र-व्यवहार। कार्य-मंचाउन और साफल्य में पत्र-व्यवहार का बहुत महत्त्व है। पत्र-व्यवहार से छोगों के साथ सम्बंध स्थापित होते हैं और बढ़ते भी हैं। पत्र लिखते समय भाषा, अर्थ और सीमा का वराबर व्यान खना चाहिए। भाषा सरल, असंदिग्ध तथा स्पष्ट होनी चाहिए। हम जो बात लिखना चाहते है, वहीं सामनेवाला समझे और भिन्न अर्थ न निकाले, इतनी सावधानी रखनी चाहिए। अधिक लम्बे और अधिक छोटे पत्र भी नहीं लिखने चाहिए। लम्बे पत्र पढ़ने में लोगों को आनन्द नहीं आता और हो सकता है आदमी कभी ऐसी भी बात लिख दे जो नहीं लिखनी चाहिए। लम्बे पत्र लिखते समय प्रायः लोग यह भूल जाते हैं कि उन्हें क्या लिखना या और क्या लिख रहे हैं। कभी कभी काम की बात छूट ही जाती है और पत्र दूसरी ओर बह जाता है। यही हाल छोटे पत्रों का है। पत्र इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि अर्थ ही स्पष्ट न हो और हमारा स्नेह भी प्रकट न हो। किसी बिरोधी को या विचारों से मतभेद मूचक पत्र भी लिखना हो तो इतना संयतः लिखना चाहिए कि पारस्परिक स्नेह और सहामुभूति में अन्तर न आए। और सब से बड़ी बात यह है कि जिस पत्र का उत्तर हमें देना हो वह सामने रहना चाहिए।

अब रह जाती है सम्पर्क साधने की बात । गो-सेवा के कार्य और महत्त्व को तुम्हें देश-व्यापी बनाना है। इसके लिए आवश्यक है कि इस विषय के भिन-भिन्न प्रांत के विशेषज्ञों, हितैपियों से सम्पर्क बढ़ाया जाय और उनमें से जो जो व्यक्ति उपयोगी पड़ सकते हो उनका ध्यान रखा जाय। इन लोगों का सहयोग, स्नेह और सम्पर्क ही तुम्हें अपने कार्य, के विस्तार में सहायक हो सकता है।"

इस तरह वे नुझे समय-समय पर प्रेमपूर्वक अपने अनुभव की बातें समझाया और सुनाया करते थे।

वे उन दिनों गो-सेवा के कार्य में पूरी तरह तन्मय हो गण् ये। रात-दिन सोते-उठते उन्हें दूसरी बात ही नहीं स्क्रती थी। जो बातें वे समझाते थे वैसा तो वे करते ही थे, बल्कि अपने ही हाथ से गो-सेवा का कार्य भी करते थे। यही कारण है कि उन थोड़े से महीनों में ही उन्होंने गो-सेवा का वह कार्य कर दिखाया जो दूसरों से वर्षों में भी नहीं हो सकता था।

यहाँ मैं एक घटना दे रहा हूँ, जिससे तुम जान सकोगे कि वे जिस कार्य को महत्त्व देते थे, उसके प्रति कितने तन्मय और तत्पर रहते थे और दूसरे कार्यों को केवल प्रतिष्ठा और बड्प्पन के लिए ही स्वीकार करने से इन्कार कर देते थे। उन दिनों बायू बारडोलां में थे और कांग्रेस महासमिति की बैठक वर्षों में बुलाने का विचार कर रहे थे। जमनालालजी की इच्छा स्वामाविक थी कि महासमिति की बैठक उन्होंके यहां हो। उन्हें साथियों, सेवकों और नेताओं से मिलने की और उनका आतिथ्य सरकार करने की तींब इच्छा थी। उन में अतिथि-सेवा का संस्कार बचपन से ही था। लेकिन उन्होंने देखा कि जब उन्होंने गो-सेवाः के कार्य की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है तब इस जिम्मेवारी को नहीं लेना चाहिए। अतः उन्होंने माई श्री पूनमचंदजी रांका को पूछा कि यदि वे महासमिति की जिम्मेवारी ले सकते हों तो वर्धा में मीटिंग. बुलाई जाय। शंकाजी ने यह जिम्मेवारी स्वीकार कर ली और तब महासमिति की बैठक बुलाई गई। मतलब यह कि वे हर बात में संयम रखना आवश्यक समझते थे और जिस कार्य को हाथ में लेते थे उसकी। जिम्मेवारी को प्रमुख समझते थे।

परवरी में उन्होंने गो-विशेषज्ञों और गो-सेवा में दिलचरपीः रखनेवाले अनुभवी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया था। उस मम्मेलन में गो-सेवा के कार्य को एक नई दृष्टि और दिशा मिली। गाय की सेवा तब तक नहीं की जा सकती जब तक वह सभी दृष्टियों से उपयोगी न हो। वही नस्ल पाली जा सकती है जिसमें दूध हो और जिसके बच्चे खेती में उपयोगी पड़ सकते हों। लेकिन यह कार्य एक प्रांत की नस्ल को दूसरे प्रांत में ले जाकर नहीं होना चाहिए। स्थानीय नस्लों को ही उपयोगी और शक्ति-सम्पन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्थानीय नस्ल पर जोर दिए बिनाः

गो-सेवा ठीक तरह नहीं हो सकती। यह दिए इस सम्मेलन ने दी। यह गो-सेवा संघ का बहुत बड़ा काम था। यों तो उस सम्मेलन में और भी कई महत्त्वपूर्ण निर्णय हुए थे, किन यहाँ विस्तार-भय में केवल इस उदाहरण द्वारा यह बताना चाहता था कि जमनालाल जी की कार्य-पद्धति में सफलता के बीज किस प्रकार समाए थे।

इस सम्मेटन में उन्हें काफी श्रम उठाना पड़ा था, फिर भी वे विश्राम नहीं कर सके । सम्मेटन के बाद ही दूसरे दिन वर्धा के गौ-रक्षण की मीटिंग में भी उन्हें पर्याप्त श्रम पड़ा । गौ-रक्षण और उसके महस्त्र की दृष्टि से कौन कौन से कार्य होना जरूरी हैं, इस पर उन्होंने काफी विचार किया । इस तरह किसी कार्य के प्रति तन्मयता ही सफटता की उंची है ।

उनके इस श्रम को देखकर एक दिन सहज ही वापू के मुँह से निकल पड़ा था कि "जिस वेग मे वे काम कर रहे हैं, उसे यह शरीर सह सकेगा या नहीं?"

और सच उच उनका गरीर इस परिश्रम को वर्शक्त नहीं कर सका। उनका शरीर जरा-जीण हो चुका था। उन्हें नये शरीर की जक्रत थी। वे परिश्रम से इतना थक गये ये कि उन्हें महानिद्रा की जक्रत थी। यह महानिद्रा ऐसी ही थी जैसी थकावट को दूर करने के लिए हमें निद्रा की जक्रत होती है। नया तन और नई स्फूर्ति पाने के लिए वे संदेह रूपमें हमारे बीच से चले गये, पर कार्यों के भीतर उनकी सजग, वेगवान् और निष्ठावान् आत्मा अमर है, जाप्रत है। वह परिश्रम, लगन और व्यवहार-कुशलता का संदेश



जमनालालजी के गोत्सेवा कार्य का विस्तार



अपनी ही वाणी में, अब भी प्रदान कर रही है। कहीं उन्होंने ही. कहा था:

### व्यापार में सफलता के कुछ नियम

- १. जब तक पढ़ न लो, किसी कागजपर कभी दस्तखत न करो 🕼
- २. सिर्फ इस उम्मीदपर कि मुनाफा होगा, कमी पैसे की जोखम न उठाओ ।
- ३. कमी इनकार करने में न डरो, अपनी बात को मनवाने की ताकत हर उस आदमी में होनी चाहिये, जो जीवन में सफलता चाहता है।
- अं। अनजान हैं, उन मे सावधानी के साथ व्यवहार करों,
   यह नहीं कि उनसे सशंक रहा।
- ५. व्यवसाय के मामले में हमेशा साफ और सन्चे-बेलाग और बेदाग रहो, और हर चीज को लिखावट में रखो।
- ६. किसी के जामिन बनने से पहले, उसे अच्छी तरह
  - ७. एक-एक पाई का पक्का हिसाब रक्खो ।
- ८. वक्त के पाबन्द रहो, जब जिससे मिलना हो, उससे उसी वक्त मिलो।
- ९. जितन। कर सकते हो, उसंस ज्यादा की उम्मीद न
  - १०. सन्चे बनो, इसलिए नहीं कि इसमें फायदा है।

- १.१. जो कुछ करना है, भाज ही कर लो।
- १२. सफलता का ही विचार करो, उसी की बार्ते करो, और ज़ुम देखोगे कि तुम सफल होते हो।
  - १३. सरीर और आत्माकी अपनी ताकत पर ही भरोसा रखो।
  - १४. कड़ी मेहनत से कभी न शरमाओ ।
  - १५. साफ बात कहने में संकोच मत करो।

# अमि-परीक्षा

## ग्रिय ईश्वर,

कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाने हैं जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि अमक दो मार्गों में से कौनसा प्राह्य है और कौनसा अप्राह्य । ऐसे समय आदमी धर्म-संकट में पड जाता है और प्रतीत होने लगता है कि वह अपने की किसी एक र्गनिर्णयपर आने में असमर्थ पाता है। भगवान रामचंद्र ने केवछ एक घोबी के प्रवाद से सीता को बनवास दे दिया । रामचंद्र के लिए इस से बढ़कर दुविधा या धर्म-संकट का अवसर दूसरा नहीं हो सकता या । सीता जैसी पवित्र और साध्वी धर्मपत्नी को रावण के एंजे से मुक्त करने में जिस राम को वर्षों तक भयानक आपित्तयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा वही राम किसी सामान्य व्यक्ति की चर्चा से प्रभावित होकर सीता को घर से निकाल देता है। क्या राम नहीं जानते ये कि सीता पवित्र है. निष्कलंक है और उनके जीवन का एक मात्र अंग है ? पर उन्होंने देखा कि यद्यपि सीता को घर में रखना धर्म है तयापि जन-प्रवाद को शांत करने के लिएं उन्होंने यह सब कुछ किया। अर्जुन का भी यही हाल हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने संबंधियों, बंधुओं और गुरुजनों को देख जब वह कर्तव्य और अकर्तव्य की दुविधा में फैस गया तब कृष्ण को गीता के रूप में उसका मार्गदर्शन करना पढा।

ऐसी दुवियाँ ए हर व्यक्ति के जीवन में आया करती हैं लेकिन उनका हल अपनी अपनी बुद्धि और योग्यतानुसार होता रहता है। जो महान् होते हैं वे निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यक्तिगत आपत्तियां झेलकर भी लोकहित की दृष्टि से निर्णय करते हैं। सामान्य स्थिति के लोग प्राय: अपने स्तार्थों तक ही सीमित रहते हैं। महापुरुघों की गायाएँ सैंकडों और हजारों वर्षों तक आदर और श्रद्धा से गाई जाती हैं क्योंकि वे वैयक्तिक मोह और स्वार्थ से दूर रहकर कर्त्तन्य का पालन करते हैं।

जमनालालजी बजाज के जीवन में भी इस तरह के कई प्रसंग आए थे। यहाँ मैं उनके व्यक्तित्व और देशहित से संबंध रखनेवाले एक प्रसंग का उल्लेख कर रहा हूँ। यह प्रसंग बड़ा दुविधापूर्ण था। एक ओर उनके सामने व्यक्तिगत भावना यी और दूसरी ओर देश और कांग्रेस के हित का सवाल था।

सन् १९२१,३० और ४२ में कांग्रेम के तीन बड़े आंदोलन हुए। इन आंदोलनों के पश्चात् देश में जो प्रतिक्रिया निर्माण हुई उस में गांत्रीजी, कांग्रेस और उसके अनुयायियों को बदनाम करने की, उनकी निंदा करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी।१९२१ के आंदोलन के पश्चात् कई लोग गांत्रीजी को मला-बुरा कहकर नेता बन गए। यही बात १९३३ के बाद हुई क्यों कि तब तक तो आंदोलन ही चलता रहा था। आन्दोलन के पश्चात् कुछ प्रतिक्रियावादी लोग यह बर्दास्त नहीं कर सके कि कांग्रेस और गांधीजी की प्रतिष्ठा हो। उन लोगों को सत्याग्रह में

तो भाग हेना नहीं था और गांधीजी की विचारधारा के विरुद्ध भी थे, इसिलए अलग से हिन्दू-महासभा आदि स्थापित कर हर तरह से कांग्रेस और गांधीजी को बदनाम करना और गांहियाँ देना शुरू किया। यह कार्य खासकर महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के एक वर्ग ने ही अधिक प्रमाण में किया। सब से अधिक प्रतिक्रिया उन्हीं लोगों में पैदा हुई। उन दिनों गांधीजी वर्धा रहने लग गए थे। गांधीजी की हर प्रवृत्ति में जमनालालजी सहायक रहते थे। इसिलए वर्धा के आसपास का बातावरण कांग्रेस, गांधीजी और जमनालालजी की झूठी, अप्रामाणिक और मदी निंदाओं, गालियों से न्याप्त होता गया। ऐसे समाचार-पत्र भी प्रकट हुए। इनका काम लोगो की नजरों से कांग्रेस और कांग्रेसियों को गिराने का ही रह

यह प्रतिक्रिया क्यों जाप्रत हुई ? देश में एक ऐसा वर्ग था। जिसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन एक मनोरंजन की वस्तु थी। गांवीजी के प्रत्यक्ष सत्याग्रह और जेल जाने आदि की प्रवृत्तियों में भाग लेना तो उनके लिए कठिन पड़ता था। वे तो केवल समय-बेसमय व्याख्यानों और लेखों द्वारा जनता को उभाड़ देते थ। जनता तो हमेशा कुछ न कुछ ठोस और रचनात्मक कार्य चाहती है। बव ऐसी कोई प्रवृत्ति न देखकर जनता पर से इन प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव नष्ट होने लगा तो उन्होंने प्रति-सहकारितावादियों के पक्ष की हिन्दू महासभा, स्थापित की। और ये लोग चाह जैसी असंयमित और अप्रामाणिक बातें इसलिए लिखने लगे कि

कांग्रेसी और गांधी विचारधारा के लोग उनपर किसी प्रकार की कार्रवाही तो करेंगे ही नहीं। जब उन्हें इस बात का डर नहीं रह गया तो वे निःसंकोच भाव से लिखते चले।

जमनाठालजी बजाज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। उन्होंने कॉॅंग्रेस की तन से ही सेवा नहीं की. पर समय समय पर दिल खोलकर अपनी सेवाओं के साथ-साथ धन भी खर्च किया या। साथ ही सब के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त प्रेमपूर्ण या जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा और कीतिं न केवल मध्यप्रदेश, वल्कि देशभर में फैल गई थी। लेकिन जो प्रतिक्रियावादी लोग थे उन्हें यह कब सहन हो सकता था। उन्होंने सोची कि यदि कांग्रेस को लोगो की नजरों से गिराकर उसे प्राप्त होनेवाली सहायता का स्रोत बंद कर दिया जाय तो कांग्रेस का कार्य रुक जायगा और सन् '३७ में जो प्रांतीय मंत्रि-मंडलों का चुनाव होने वाला है उस में कांग्रेस चुनकर नहीं आ सकेगी। इसलिए उन्होंने जमनालालजी को अपना लक्ष्य बनाया और प्रचार करना शरू किया कि जमनालालजी ने कांग्रेस के धन का दुरुपयोग किया है। उस समय की स्थिति को देखते हुए पं० जबाहरलाल नेहरू ने जो वस्तब्य प्रकाशित किया था वह यहां दिया जा रहा है:---

### Statement of Pandit Nehru

"There is something ludicrous about this sudden interest in old accounts, long passed and audited and put away in our archives and this new interest becomes still more curious when we find that it is exhibited by gentlemen some of whom confess to not having contributed at all any Congress fund.

#### DONORS ARE CONTENT.

The donors are content but the eager public spirit of those who did not give anything cannot be suppressed. I do not know if we are expected to produce for the benefit of these eager spirits all our accumulated account books for the last fifteen years or get them printed afresh. As I have previously stated, all our central accounts have been carefully audited from year to year and circulated to the press for public information. These accounts contained also audited statements of provincial accounts which had been inspected periodically by our auditors and inspectors. Upto 1925 a big volume containing these full accounts was issued to the public and the press. By the end of 1925 original collections for the Tilak Swaraj Fund were practically exhausted except for large sums earmarked for specific purposes and some trust funds.

Our accounts therefore from 1926 onwards became much simpler and more modest, and thus it was not necessary to issue annual big books of account which had been prepared till then. From then onwards briefer statements of accounts were prepared audited and submitted to the A. I. C. C. for approval and issued to the press.

TRIBUTE TO BAJAJ.

I, as one long connected with the A. I. C. C. office, express my gratitude to and admiration for our

treasurer, Seth Jamnalal Bajaj and his office for the efficient way in which they have kept the A. I. C. C. accounts. and looked after the Congress funds during these many years, many of which were difficult years of storm and stress. Seth Jamnalal Bajaj informs me that he and his office will be happy to give any information about Congress accounts to any donor who addresses himself to them. They will also welcome personal visits of donors to their office at 395, Kalbadevi Road, Bombay, where all old and new accounts of the Congress Office can be inspected and inquiries made. Donors interested in knowing how the earmarked items of the Tilak Swarai Fund (about fifty lakhs) were distributed and what part of them is still represented in stocks and immovable property can easily find this out from the Treasurer's Office or by personal reference to the accounts and papers. But every such visit of inspection should take place after reasonable notice and during office hours.

#### WARNING TO MALICIOUS CRITICS.

The Treasurer's office as well as our office will always be happy to reply all "bonafide" enquires and place information at their disposal before all Congressmen and donors. But it is clear there is no such "bonafile" intent behind the attacks and insinuations made by some people who are neither Congressmen nor donors to the Congress fund. It is not the practice of the Congress to rush to a court of law even though there may be sufficient justification for this. But if malicious and defamatory statements continue to be made-they will have to be challenged in a law court.'

यों तो व्यक्तिगत रूप में उनपर कई बार अनेक छोगों ने झुठे तथा निराधार आक्षेप लगाए, लेकिन इन सबकी परवाह उन्होंने नहीं की। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को उनके कारण दुख या तकलीफ हो। वे पूर्णतः क्षमा के अवतार थे। परंतु चूंकि यह प्रश्न व्यक्तिगत नहीं या और कांग्रेस जैसी राष्ट्रव्यापी संस्था की प्रतिष्ठा का था, इसलिए उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर ही दिया। यद्यपि ऐसा करना उनकी नृत्ति के अनुकूल नहीं या और न वे किसी के प्रति दुर्भावना ही रखते थे, तथापि विवश होकर कांग्रेस की प्रतिष्ठा और उसके हिसाब की प्रामाणिकता के लिए यह कदम उठाना ही पड़ा। मुकदमा करने के पूर्व उनके मन में कई तरह के द्वंद्व चलते रहे और अपने कई मित्री से सलाह-मशविरा भी किया। कई छोगों ने यह भी सलाह दी कि व्यावहारिक दृष्टि से यह कार्य घाटे का ही रहेगा इसलिए मुकदमा नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत में खूब सोच-विचार के पश्चात् अनिच्छापूर्वक भी अपना कर्त्तव्य समझकर उन्हे मुकदमा करना ही पड़ा । उनका पक्ष सत्य पर आधारित या और इस कारण वे जानने थे कि विरोधी पक्षवाले को निश्चित रूप से सजा मिलने वाली है-इससे उन्हें दुख भी काफी हुआ; किंतु वे यह भी जानते थे कि प्रश्न व्यक्ति का नहीं है--देश और समाज का है और ऐसा किए बिना सम्भव है देश की जो हानि होगी उसका जिम्मेदार मुझे ही बन जाना पढे और शायद मेरी न्ठापरवाही, कमजोरी और अप्रामाणिकता भी छोग मानने छगें। उसलिए उन्होंने देश और कांग्रेस के लिए यह कार्य किया।

वे सत्य के उपासक ये, साधन-शुद्धि में विश्वास करतेः थे। इसलिए जमनालालजी ने अपने वकीलों को शुरू से ही सावधान कर दिया था कि चाहे जो हो-हम होरं यहा जीतें-किंतु विरोधियों के साथ जो व्यवहार हो, जो प्रश्नोत्तर हों उसमें शिष्टता. सभ्यता और प्रामाणिकता की पूरी सावधानी रखनी चाहिये 🕨 इसमें वकीलों की पूरी कसौटी हुई । विरोधी पक्ष के वकील तो चाहे जैसे उल्टे-सीधे, बेतुके और असम्बद्ध प्रश्न तक पूछते थे तथा चाहे जिस साधन का आश्रय छेते थे, और ऐसे वातावरण के बीच जमनालालजी के बकील चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि कांग्रेस-विरोधी छोगों ने संगठित होकर इस मुकदमे का सामना किया और कई बकील तो बिना फीस लिए भी कांग्रेस और जमनालालजी के विरुद्ध काम करने की आए। इस प्रकार के वातावरण में उनके वकी छों और नृनीमों को बडी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। छेकिन जमनालालजी निहिचन्त थे। वे जानते थे कि विजय सत्य की ही होगी। उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया। परिणाम वहीं हुआ जो होना था। विरोधियों को पराजित होना पडा और सजाएँ भी हुई।

प्रतिवादियों की ओरसे जमनालालजी के वहां खातों की कड़ी जांच हुई और स्वयं जमनालालजी ने भी इसमें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की । उनका हिसाब पाई-पाई का पक्का था। उनकी बहीखाते रखने की पद्धति इतनी साफ यी कि वर्षों बाद देखने पर भी संतोष हो सकता है। यह उनकी व्यवहार-कुशलता का ही कारण था। इस मुकदमे से सम्बंधित एक घटना का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा।

एक सजन किसी समय आर्थिक संकट में आगए। जमनालालजी ने सहायता प्रदान कर उन्हें संकट से मुक्त करने का प्रयत्न किया। कुछ समय परचात् उक्त सजन को आँखों की बीमारी हो गई। दिखना बंद हो गया। वे पुनः सेठजी के पास आए। फिर सेठजी ने सहायता दी और इलाज कराने पर आँखों से दिखने लगा। लेकिन इन पर कर्ज काफी हो गया था। कर्ज उन्हें परेशान कर रहा या और उन्हें सूझ नहीं रहा या कि क्या किया जाय। आखिर जमनालालजी ने अपने मुनीम को उनके सब मामले निपटाने के लिए निजी खर्च से मेजा और कुछ समय तक वहां रहकर मुनीमजी ने सारा काम निपटा दिया। जमनालालजी के हिस्से में जो कुछ आया या आ सकता या उसंकी लिखा-पढ़ी कर ली गई।

कुछ समय बाद जब मानहानि का वह मुकदमा चला, तब ये ही सज्जन विरोधी पक्ष की ओरसे वकील बनकर आए और बिना फीस लिए ही काम किया। ज़िरह में इन्होंने सेठजी से अशोमनीय और अशिष्ट प्रक्षन पूछे। इस प्रवृत्ति से मुनीमजी को काफी दुख हुआ। वे आपे से बाहर हो गए। उन्होंने अदालत से बाहर होते ही उक्त सज्जन से कहा:— "अरे कृतन्न, जरा उपकारों को तो याद कर। मस्मासुर की तरह अपने जीवनदाता को ही मारने को उद्यत हुआ है। लेकिन याद रख, इससे द ही मस्म होगा।" जमनालालजी को जब ज्ञात हुआ कि मुनीमजी ने उस वकील से ऐसी बात कही है तब वे मुनीमजी पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि "तुमने ऐसा कहकर ठींक नहीं किया है। एक तो किसी पर उपकार करो नहीं, और करो तो उसका बखान न करो। हम तो अहिंसा धर्मी हैं न! करो और भूल जाओ!"

सेटजी की मनोवृत्ति और व्यक्तित्व को समझने के लिए यह छोटी-सी घटना भी बहुत महत्त्व रखती है। वृत्ति में जो बात होती है वह छोटी-से-छोटी घटना में भी प्रतिविधित हो ही जाती है।

इस मुकदमें को हम अग्निपरीक्षा कह सकते हैं। इस घटना से तुम जान सकते हो कि महान् बनने के लिए व्यक्ति को छोटी-से-छोटी बातों में भी कितना सतर्क' और शुद्ध रहना पडता है।

जमनालालजी इस अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और पहले से भी अधिक चमक उनके आगे के जीवन में निखर उठी।

## अति।थि-सत्कार

व्रिय ईश्वर,

अवतक के पत्रों में मैंने प्राय: व्यापार और व्यवहार से सबंध रखनेवाळी बातों की ही चर्चा की है। इस पत्र में मैं एक ऐसे विषय की चर्चा कर रहा हूं जिसका सम्बन्ध जीवन के नैतिक स्तरं और सेवा भावना से है। उसका नाम है अतिथि-सत्कार।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अकेला वह रह नहीं सकता। एक दूसरे की सहायता, सहानुभूति, सीजन्य और सेवा-परायणता पर ही मानव प्राणी का जीवन निर्भर रहता है। पारस्परिक संबंधों में मपुरता और स्नेह रहे बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अतिथि-सन्कार एक ऐसी सेवा-चृत्ति है जिसके द्वारा मनुष्य के संबंध बढ़ते और पुष्ट होते हैं।

संसार के प्रायः सभी धर्मों में अतिथि-सन्कार के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। महाभारत में रातिदेव की कथा आती है। उसके यहां प्रतिदिन हजारों अतिथियों के लिए मोजन तैय्यार होता था। जैन और बोद्ध कथाएँ भी अतिथि-सेवा की गायाओं से भरी पड़ी हैं। ईसाई और इस्लाम धर्मों में भी अतिथि-सन्कार पर जोर दिया गया है। भोजन या आहार मनुष्य का जीवन है। उसके बिना वह जीवित रह नहीं सकता। वह एक ही स्थान पर बैठनेवाला मिट्टी का लोंधा भी नहीं है। वह सिक्रिय प्राणी है और सृष्टि के चारों तरफ दौड़ने भागनेवाला प्राणी भी है। संघर्षों और संकटों में वह बार बार पड़ता रहता है और सफलना, असफलता का श्रेय बींटता भी फिरता है। परदेश में, संकट में, विपित्त में यदि उसे कोई सहारा मिल जाता है तो वह उस सहारे का अलंत उपकार मानता है। वह गद्गद हो उठता है। वह अपना सब कुछ समिपित करने को तैण्यार हो जाता है।

मनुष्य की परिस्थितियों, विवशनुओं, और मनोवृत्तियों का विचार कर प्राचीन ऋषि-मुनियों ने मानव-मानव को निकट लाने के लिए जिन-जिन नैतिक-भावनाओं का प्रचार किया, उनका महत्त्व प्रत्येक अनुभवी जानता है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह दूसरों को अपने समान समझकर अपने संपर्क में आनेवाले लोगों की गुख-सुविधाओं का ध्यान रखे। वह जो कुछ खाए पीए उसमें दूसरों का भी हिस्सा माने। जैन कथाओं में तो मिलता है कि एक सद्गृहस्य अतिथिको या किसी साधु-संत को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करता। इसमें उन लोगों को एक प्रकार का आनंदानुमव होता था। वे समझते थे कि जिस दिन किसी असहाय, निराधार या संकटप्रस्त को या किसी मेहमान को भोजन करा दिया जाता है वह दिन उनका पुण्य-दिन होता था।

किसी व्यक्ति का कोई काम कर देने, उसकी सहायता कर देने या सहानुभूति प्रकट करने आदि का जो प्रभाव नहीं पड़ता वह किसी को भोजन कराने का पड़ता है। आदमी शक्कर को भूल जा सकता है, पर नमक को नहीं। एक प्राचीन कहावत है कि 'नमक हराम नहीं होना चाहिए' जिसका अर्थ यही है कि एक बार जिसके चौके में बैठकर भोजन कर लिया जाता है उसके प्रति विश्वासघात करना 'पाए' माना जाता है ।

प्राचीन समय में जब कि यातायात के इतने द्रुतगामी साधन नहीं ये और ज्यावसायिक क्षेत्र भी अत्यन्त सीमित रहता या नव एक गाँव से दूमरे गाँव जाने में भी पर्याप्त समय लगता या और बीच मे पडाव आदि तो काफी होते थे। ऐसे यात्रियों और यात्रा-संघों को गांववालों की ओर से साम्हिक या ज्यक्तिगत क्ष्प में भोजन दिया जाता या। इससे सम्बंध बढ़ता या, एक-दूमरे के सुख-दृख मे वे साथी बनते थे। यह सामाजिक प्रवृत्ति 'त्याग' पर आधारित थी। जो समाज जितना ही त्याग की भावना पर खड़ारं रहती है, उतना ही उसका महत्व और वजन रहता है।

कई लोग जो केवल आर्थिक भूमिका पर से ही बात करतेः है, वे कभी कभी कहा करते है कि आए दिन बाहर के लोगों को: भोजेन कराने में द्रव्य और समय तथा शक्ति सबका व्यय होता है। लेकिन उनका यह केवल भ्रम ही है। खिलाने-पिलाने से कभी किसी की सम्पत्ति नष्ट हुई है, ऐसा उदाहरण शायद ही कभी: देखने-सुनने में आया हो। इससे तो बल्कि मानसिक स्नेह और शक्ति की पूंजी ही बढती है।

राजा श्रेयांस की कथा तो कर्म-युग की आदि से प्रसिद्ध है। मगवान् ऋषभदेव ने जब सर्व प्रथम संन्यास प्रहण किया और योगी बनकर विचरण करने लगे, तब बारहमास के पश्चात् मर्व प्रथम उनका आहार राजा श्रेयांस के यहाँ ही हुआ था। वह वैशाख युदी ३ का दिन था। उसे हम लोग अब अक्षय-तृतीया कहते हैं। यह पर्व भारत का बहुत पुराना है। यह बताता है कि हमारी संस्कृति खिलाकर प्रसन्न होने के गौरव की धारण किए है।

एक कया है कि एक राजा शिकार के लिए बन में भटक गया। वह रास्ता भूल गया और दिग्भम में पड़ गया। दौड़-धूप और पारश्रम के कारण काफी एक गया और भूल भी जोर की लग रही थी। संख्या हो चुकी थी, मार्ग बीहड़ था, रास्ता चूक गया था, घर पहुँचना सरल नहीं था। उसे नजदीक-पास एक झोपड़ी में दीपक टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। वह वहाँ पहुँचा। झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। वह गरीब थी, परिश्रम से अपना पेट भरती थी! घी, दूध, शक्कर और गेहूँ तो उसके माग्य भें था ही कहाँ। राजा वहाँ पहुँचा। उसके अस्तल्यस्त वेश के कारण तथा अधेरा होने से वह राजा को पहचान न सकी और यो राजा को पहचानता ही कीन है। बुढ़िया ने अपने लिए रोटियाँ बना रखी थीं। आगन्तुक को भूखा जानकर उसने वे रोटियाँ और बन्य पत्तियों का शाक सिला दिया। भूखमें बुढिया का यह रूखा सूख।

भोजन भी राजा के लिए अमृत बन गया। वह बुढ़िया के प्रेम-पूर्ण भोजन को पाकर गद्गद् हो गया। इतना ही नहीं, कहते ह उसने अपने कुछ गाँव भी बुढ़िया को देना निश्चित कर लिया।

मतलब यह कि खिळाने-पिछानेबाछे उदार ब्यक्ति से सब स्नेह करते है। वे तो अपना कर्त्तन्य समझकर निरपेक्ष भाव से कार्य किए जाते हैं।

स्व० जमनालालजी ने भी इस युग में अतिथि-सेवा का बहुत बड़ा आदर्श हमार सामने रखा है। वे राजनीति के नेता थे, देश के एक बड़े ज्यापारी थे, उनका स्नेह-सम्बंध भी देश में फैला हुआ था। इसलिए उनके यहाँ सब तरह के लोग मेहमान के रूप में निरंतर आया ही करते थे। कांग्रेस का तो प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हीं के यहाँ ठहरता था। सब के खाने-पीने, ठहरने आदि की सुन्यवस्था के लिए उन्होंने बजाजवाड़ी में अतिथि-गृह बनवाया था। अतिथि-गृह का महंगाई के पूर्व प्रतिवर्ष का खर्च लगमग बीस हजार रुपया था। इस कार्य के लिए एक ज्यवस्थापक नियुक्त था और वे स्वयं भी इसका पूरा ध्यान रखते थे। के अतिथि को मगवान स्वरूप मानकर उसकी सेवा करते थे। अतिथि को किसी भी प्रकार का कष्ट या असुविधा न हो। इस बात की पूरी साबधानी रखते थे।

जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ, उसी दिन उन्होंने मुझसे अतिथि-गृह की व्यवस्था के बारे में करीब दो बंटे तक चर्चा की । बात यह हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री यं० गोविंदवछमपंतः की परामीना शाल वहां से चोरी चली गई थी। जमनालालजी तो उन दिनों गो-पुरी की अपनी कुटिया में रहा करते थे। लेकिन जब उन्हें यह बात मालूम हुई तो उन्हें काफी दुख हुआ। वे यह कदापि बर्दास्त नहीं कर सकते थे कि उनके यहाँ आए हुए मेहमान या अतिथि की कोई भी वस्तु चोरी चली जाय या खराब हो जाय या किसी की सेवा में असावधानी या लापरवाही बरती जाय।

उस दिन चीन के प्रमुख च्यांगकाई शेक वर्धा आनेवाले थे और उनकी व्यवस्था के सम्बंध में वे मुझसे कुछ बातें कहना चाहते थे इसिटिए गो-पुरी से बजाजवाड़ी आए। टेकिन जब माछम हुआ कि सरकार नहीं चाहती कि वे वर्धा जाकर बायू से मिलें इसिटिए उन्हें अपना वर्धा का कार्यक्रम स्थिगत कर देन। पड़ा है; तब उन्होंने 'शाल' के प्रकरण को टेकर चाछ व्यवस्था-सम्बंधी किमियों को दूर करने के सम्बंध में चर्चा की।

उन्होंने कहा: "अपने यहाँ आनेवाले मेहमानों को पूरा आराम दिया जाना चाहिए। उनकी कोई भी वस्तु इधर-उधर नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां से किसी वस्तु की चोरी होना अपने लिए शर्म की बात है। यहाँ पर जो लोग रहें, उनकी परीक्षा कर लेनी चाहिए, वे पूरे प्रामाणिक होने चाहिए। बाहर से कम बेतन में, बचत के ख्याल से, जो ऐसे-वैसे लोग बुलाकर रख लिए जाते हैं, उनकी अपेक्षा परखं हुए—जाने-बूझे कार्यकर्ताओं के लिए बोड़ा अधिक खर्च भी उठाना पड़े तो आपत्ति नहीं किंतु किसी के सामान की चोरी बर्दास्त नहीं की जा सकती । हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्हें यदि उनके सामान की कीमत दी जाय तो व स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु उस नुकसान को सहन करने में भी असमर्थ होते हैं। मेहमानों से यह तो नि:संकोच रूप से कह ही देना चाहिए कि वे अपनी जोखम की चीजें—रुपए पैसे दफ्तर में जमा करा दें या सम्हाल कर रखें। जब कभी अधिक मेहमान आ जायं तो एक आदमी की नियुक्ति इसीलिए की जाय कि वह यह देखता रहे कि अहाते में कोई ऐरा-गैरा आदमी तो नहीं आ रहा है। मेहमानों के बाहर निकलने पर वह पहरा दिया करे।

खान-पान के विषय में इस बात का पूरा ध्यान रंखना चाहिए
कि भोजन सात्विक, स्वास्थ्यप्रद और शुद्ध हो। सारी सामग्री
ग्रामोद्योग की ही उपयोग में लाई जाय, दूध और घी भी गाय
का ही हो। प्रत्येक आदमी के भोजन के साथ प्रतिदिन आधा-सेर से तीन पाव तक दूध, तीन तोला घी, सवा तोला तेल, ताजी
सब्जी, मौसम्बी और स्थानीय फल होने चाहिए।

भोजन में प्रातःकाल दाल, भात, गेहूं के पुलको, ज्वारी की रोटी और दो शाक—एक पत्ता-भाजी और दूसरा फल-शाक—रहे, दाल, छाछ, या दही तथा एक चटनी भी रहे। साथ ही कच्ची चीज़ों का सलाद और पापड़ भी रहना चाहिए। संध्या को खिचड़ी, फुलको, दो शाक, चटनी और कढी रहे। दूध और फल दोनों बार के भोजन के बाद देने चाहिए। पापड़ तो रहना ही चाहिए।

सुबह के नास्ते में दूध, चाय, फल और चिवडा रहना चाहिए। मिर्च-मसाले आधिक न डाले जायं पर सामग्री शुद्ध और स्वादिष्ट बने।"

पक्वान और तली हुई चीजें वे पसंद नहीं करते थे। फिर भी कभी कभी पकौड़ी आदि बनाई जाती थी। मीठी चीज़ों में भी उन्हें गरिष्ठ वस्तुएं पसंद नहीं थीं। मीठी वस्तुओं में दलिया आदि वे उचित समझते थे। झूठे बडण्पन और प्रतिष्ठा के लिए खान-पान में वे फिज्लखर्ची द्वारा होनेवाली मेहमानदारी को वे पसंद नहीं करते थे। सादा, स्वास्थ्यप्रद और मौसम तया प्रकृति के अनुकूल भोजन करने तथा कराने के वे हिमायती थे। उनके सामने प्रश्न खर्च का तो या ही नहीं, और गाय के घी-दूध में खर्च कम होता ही नहीं था, फिर भी उनका इस विषय में अपना दृष्टिकोण था। और उसीके अनुसार वे कार्य करना उचित समझते थे।

भोजन में अतिथियों की रुचि का पूरा खयाल रखा जाता या। उनका अतिथि-गृह ऐसा नहीं या कि एक लीक पर एक जैसा कार्य चल रहा है जिसे खाना हो खा जाओ, न खाना हो न खाए। पं० जवाहरलालजी के लिए रूखा फुलका, मक्खन और आलू का शाक, मौलाना आज़ाद के लिए मोटी रोटी, राजाजी के लिए इमली का रसम, खान अन्दुलगफारखाँ के लिए खिचड़ी में गर्म घी रहना चाहिए आदि बातों की पूरी सावधानी रखने की हिदायतें देते रहते थे। वे स्वयं भी इस मामले में काफी रस लेते थे।

बड़े-बड़े और प्रतिष्ठित मेहमानों का घ्यान तो सभी रखते हैं, वेकिन जमनालालजी में यह भेद-भाव नहीं था। मेहमान छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, बुद्धिमान् हो या साधारण, उनके यहाँ पंक्ति में और मोजन में अंतर नहीं होता था। बक्कि सन्द कहा जाय तो वे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं का अधिक आदर करते थे और उनका घ्यान रखते थे। वे कहा करते थे कि वस्तुतः ये सामान्य और छोटे कार्यकर्त्ता ही कार्य के प्राण होते हैं जो कम से कम लेकर अपना जीवन अर्पण करते हैं। एक घटना से तुम जान सकोगे कि वे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं का भी कितना खयाल रखते थे।

एक दिन नागपुर के जनरल आबारी करीब १२॥ बजे बर्धा पहुँचे। बजाजवाड़ी गए। स्नान आदि करने में १॥ बज गया। भोजनालय में ११ बजे पहली पंक्ति बैठ जाया करती थी। अधिक मेहमान होते तो दूसरी पंक्ति भीकरीब १२ बजे समाप्त हो जाती। उनके आने के पूर्व चौका उठ गया था। पर आते ही जमनालालजी ने रसोइये से कह दिया था। रसोइये का ऐसा प्रबंध था कि जब भी मेहमान आए और जैसा भोजन चाहे, बना देना चाहिए। उस दिन रसोइया ने ११ बजे बनाकर रखा हुआ उण्डा मोजन ही उन्हें परोस दिया। जमनालालजी आराम करके उठे और रसोइये से आवारीजी के मोजन के बारे में पूछा। उसने कहा कि वे भोजन कर रहे हैं। जमनालालजी उठकर उन्हों के पास पहुँच गए। सुबह की बनी ठण्डी चीज़ें थाली में देखकर उन्हें काफी वेदना हुई। उस समय तो वे कुछ न बोले

लेकिन बाद में रसोइया से प्रकृताल की। उन्होंने पूला: "क्या कोई बड़ा नेता होता तो तुम ऐसा ही भोजन सामने रख देते? मेरे पास रहकर और मेरे विचारों से परिचित होकर भी तुमने यह भूल की, इसके मूल में मैं अपने को ही दोषी पाता हूँ।" और उन्होंने एक दिन का उपवास किया।

वे चाहते तो अपने रसोइये को डांट सकते ये और नौकरी से पृथक भी कर सकते थे। लेकिन वे इस पद्धित को उचित नहीं समझते थे। तुमने पिछले पत्रों में देखा होगा कि नौकरों के साथ भी वे परिवार के लोगों जैसा ही व्यवहार करते थे। उन्हें वे अपना ही समझते थे। भले ही बहुत-से लोग यह मार्ने कि नौकरों को डांट-फंटकार कर वे नौकरों से अधिक काम ले सकते हैं और नौकर बिना डांट-उपट के काम कर ही नहीं सकते; पर वे प्रेम से ही बहुत-कुछ करवाते थे और उनकी किठनाइयों का व्यान रखते थे। यही कारण है कि उनके पास रहनेवाला हर व्यक्ति उनकी याद करता रहता है। वे आदमी को नौकर नहीं, पुत्र मानते थे और उसके विकास का पूरा ध्यान रखते थे।

वे इस बात का भी घ्यान रखते ये कि बिना प्रयोजन किसी भी नौकर को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। मोजन के समय में अनियमितता रहने से रसोइये को कष्ट होता है, इसे वे जानते ये। इसीलिए उन्होंने मोजन करने का समय निश्चित कर दिवा या। ग्यारह बजे बराबर दोपहर के भोजन की घंटी हो जाया करती। चाहे जितना बड़ा नेता हो, समय पर भोजन के लिए न आने पर वे उलहना दिए बिना नहीं रहते थे—यद्यपि उनका कहने का दंग विनोदपूर्ण होता था।

जमनालालजी चरखा-संघ के अच्यक्ष थे। एकबार वर्धा में चरखा-संघ की बैठक हुई। श्री शंकरलाल बैंकर चरखा-संघ के मंत्री थे। इस बैठक में देश के प्रमुख नेता आए थे जिनमें पं० जवाहरलालजी, डा० राजेंद्रप्रसादजी, सरदार बल्लमभाई, राजाजी आदि भी थे। र्छाक ग्यारह बजे भोजन की घंटी बजी। सब लोग समय पर पहुँच गए। लेकिन शंकरलालजी बैंकर को आने में कुछ देर लग गई। जमनालालजी अक्सर भोजन के अवसर पर उपस्थित रहा करते थे। क्योंकि ऐसे ही अवसर पर सब से जी खोलकर प्रेम से बातें की जा सकती थीं। बैंकर साहब को लक्ष्यकर जमनालालजी ने पंडित जबाहरलालजी से कहा:

"पंडितजी, अभीतक हमारे मंत्री साहब का साहबी पन नहीं गया है। यों तो आजकल आप पहले की अपेक्षा बहुत-कुछ साहबी कम कर चुके हैं, किंतु पुरानी आदत नहीं छूटती इसलिए ग्वादी पहनते हुए भी साज-शृंगार में समय लग ही जाता है। लेकिन पहले जब आप शूट-बूट में बापू से मिलने साबरमती आया करते ये तब जनाब के लिए कुर्सी मंगवानी पड़ती यी और हमें उनके सामने चटाई पर बैठना पड़ता था। उस समय इनकी अकड़ देखते ही बनती थी।" तुरंत ही शंकरखालभाई बोल उठे: "पंडितजी, महात्माजीं के पास धन या सन्तित मांगनवाले तब कई आया करते थे। मैं समझता या कि पगड़ी बांधकर आनेवाला यह बनिया भी शायद ऐसी ही गरज से आता होता। असे क्या माल्यम था कि एक दिन यह बनिया प्रेसिडेण्ट बनेगा और मैं उसका मंत्री।"

जमनालालजी ने अतिथि-सेवा द्वारा अपना पर्याप्त जीवन-विकास किया था। उन्हें कई प्रकार के विचारोंवाले लोगों की अतिथि-सेवा करने का, उनके सम्पर्क में आने का, उनके अनुभवों को सुनने का मौका मिला है। सच पूछा जाय तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो देश-सेवा की है, उसका बहुत-कुछ श्रेय-जमनालालजी की अतिथि-सेवा को भी है। अनुभवों नेताओं, ब्रानियों, संतों से ने सीखते और बच्चों आदि के लिए खेल का आयोजन भी रचते थे। जिन्हें आवश्यकता होती, सलाह-मशविरा भी करते, मार्ग-दर्शन भी करते।

वे अपने अतिथियों को केवल शारीरिक आराम ही नहीं पहुंचाते थे; लेकिन मानासिक और नैतिक लाम मी पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। अतिथियों को शहर की दूसरी संस्थाएँ बताना, जनकी प्रवृत्तियों का परिचय कराना, कार्यकर्ताओं से परिचय कराना आदि भी उनकी मुख्य कार्य थे। वे स्वयं भी उनकी प्रवृत्तियों और कार्यों का परिचय प्राप्त करते और अधिक संग्पर्क स्थापित करते थे। वास्तव में यह सब वे अपने स्नेह-सम्बंधों को बढ़ाने के लिए करते थे।

अतिथि-सत्कार पारस्परिक सम्बंधों को विकसित करने और ज्यापक बनाने का एक पवित्रतम साधन है। यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इस सेबा-भावना में साम्ययोग की शिक्षा भी समाई हुई है। अतिथि-सत्कार में सब से बड़ी एक बात यह है कि आदमी अपने दैनिक जीवन के भोग्य में से कुछ हिस्सा दूसरे को भी प्रदान करे और इस तरह अपनी वस्तुको सब की समझने का प्रयत्न करे।

कुछ लोग अब भी भोजन में से कुछ भाग भिक्षु, गाय आदि पालत जानवर तथा मंदिरों के सेवकों के लिए रखते हैं। यद्यपि आज यह बात बहुत कुछ अंशों में रूढ़ि मात्र ही रह गई है, पर उसका अन्तर्रहस्य बड़ा मधुर है।

जमनालालजो ने अतिथि-सस्कार को अपने जीवन का एक मुख्य अंग बना लिया था और उन्होंने उसका बराबर ध्यान रखा। भारतीय इतिहास में जमनालालजी की यह सेवा चिर स्मरणीय रहेगी।

# निर्भयता और स्पष्टवादिता

### प्रिय ईश्वर,

जीवन-निर्माण और जीवन-विकास में निर्मयता और स्पष्टवादिता का बहुत ही महत्त्व है। निर्मयता और स्पष्टवादिता का जोड़ा
है। जो मनुष्य प्रामाणिक, सदाचारी और सरल प्रकृति होता है
वह साहसी और साफ साफ कहने में समर्थ होता है। तुम्हें माल्क्रम
है कि जैनधर्म में आहिसा को स्विप्रथम स्थान दिया गया है। जो
सच्चा अहिसक होता है वह वीर होता है। कहा भी गया है कि
क्षमा वीर का भूषण है। जो प्रामाणिक नहीं होते, सदाचारी और
सरल प्रकृति के नहीं होते, जो बात-बात में अधीर, कुद्ध और उत्तजित होते रहते है वे वीर नहीं होते, न उनमें किसी प्रकार का
साहस ही रहता है। सीधे शब्दों में वे कायर होते हैं। दूसरे शब्दों
में कहा जा सकता है। की भय हिंसा है और वह स्पष्टवादी नहीं हो
सकता जिसके जीवन में सचाई और सरलता ने स्थान नहीं पाया है।

कभी-कभी मुलाहिजे या संकोच में आकर आदमी स्पष्ट बात कहने में आनाकानी करता है या अपने भाव को दबाता है यह जो कुछ वह कहता है उसे घुमा फिराकर इस प्रकार कहता है मानो वह सामनेवाले को प्रसन्न रखने के लिए गोल-मोल बात कर देना चाहता है ताकि उसकी बात समझ में न आ सके. और वह पारस्परिक मन भुटाब से बच जाय । लेकिन ऐसा करनेबाला आधिक समय तक यश और मैत्री का सुख नहीं लूट सकता ।

महाराष्ट्र के महान् संत तथा विद्वान ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी (गीता का सर्वप्रथम मराठी भाष्य) में सालिक गुणों की चर्चा में निभयता को सर्वप्रथम स्थान दिया है और उसकी छुंदर चर्चा की है। वस्तुत: भयभीत आदमी कुछ कर ही नहीं। सकता, उसका जीवन भी मृत्यु के समान ही समझना चाहिये।

लेकिन ऊपर जिस निर्भयता और स्पष्टवादिता का उच्छेख किया गया है वह आस्मिक ही हो सकती है। हाथ में शस्त्र, जेब में पैसा और नुंह में गाली तथा शरीर में बल खकर जनता के सामने जिस निर्भयता का प्रदर्शन किया जाता है, वह निर्भयता नहीं, एक प्रकार का आतंक है जो अपने आपमें भीरु होता है। आत्मीय निर्भ-यता ही जीवन-विकास में सहायक हो सकती है। जो दूसरें को अभय नहीं दे सकता वह स्वयं भी निर्भय नहीं रह सकता, यह असंदिग्ध बात है।

जैन तीर्थेकर आत्म-विश्वास और आत्म-जाप्रति के महान और सवोत्कृष्ट उदाहरण माने गए हैं। उनकी स्तुति में एक कवि ने बहुत ही मार्मिक युक्ति प्रस्तुत की है। वह कहता है:

> जो कुदेव छिब हीन, वसन भूषन अभिलाखै। बैरी सीं भयभीत होय, सो आगुध राखै॥ तुम सुन्दर सर्वाग, शत्रु समस्य निहं कोई। भूषण वसन गदादि, महण काहे को होई॥

अर्थात् राख आदि वहीं अंगीकार करता है जिसे दूसरों की ओर से भय की आशंका होती है। पिरपूर्ण निर्भयता दूसरों को भी अभय देती है। बहुत से लोग बारबार कहते हुए पाये जाते हैं कि 'मैं साफ साफ कहनेवाला हूँ, मैं स्पष्टवक्ता हूँ, जुझे जनता की निंदा की परवाह नहीं है आदि।' लेकिन अधिकतर यही लोग अस्पष्ट और भीरु बन जाते हैं। वे बारबार कहते हैं, इसीका अर्थ है कि उन्हें अपनी निर्भयता और स्पष्टता के प्रति शंका है।

मनुष्य स्वार्थ, लोभ, मोह, पद, प्रतिष्ठा था लोक-लाज के कारण भी स्पष्ट बात करने में भय खाता है। 'मैं ऐसा कहूँगा तो लोग क्या करेंगे, मेरा क्या होगा' इस प्रकार सोचने में ही मन की दुर्बलता छिपी रहती है।

आज कल हमारे व्यापारी-समाज में भी कायरता या भीरुता अत्यिक आ गई है। यह जरूर है कि व्यापारी लोग अहिंसाधर्म के अनुयायी हैं और बात-बात में वे अहिंसा की दुहाई भी देते रहते हैं, किंतु उनकी अहिंसा केवल जीव-जंतुओं को न मारने तक ही रह गई है—निर्भय और अभय वृत्ति निकल गई है। एक बार गांधीजी ने कहा था कि कायरता तो हिंसा से भी भयानक होती है। जो स्पष्टबादी होता है उसके भीतर प्राय: विरोध और प्रतिकार की भावना या गाँठ नहीं होती। अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए ही लोग निष्क्रियता को अहिंसा कह दिया करते हैं।

प्राय: यह देखा गया है कि धनी परिवारों के छड़के तो प्राय: भारे और असाहसी ही होते हैं । ज़रासा भी कठिन, या साहस का प्रसंग आने पर वे कांपने लगते हैं। वे अपने से असमर्थों पर प्रभाव स्थापित करने के लिए उन्हें आतंकित करते रहते हैं, किंतु स्वयं से समर्थ के मिलते ही गिड़गडाने लगते हैं और भीगी बिल्ली बन जाते हैं।

जमनालालजी बजाज यद्यपि वैश्य-कुल और न्यापारी-समाज के अंग थे तथापि उनमें बचपन से ही निर्भयता के संस्कार पड़ गए थे। अक्सर शरीर-श्रम करनेवाले और कीठन प्रसंगों का स्वागत करने वाले निर्भय होते ही हैं। जमनालालजी का जन्म मारवाड़ के एक गांवड़े में हुआ था और परिवार की आर्थिक हालत वैभव और विलास के अनुकूल नहीं थी। तभी से निर्भयता का संस्कार उनमें निर्माण हुआ, और वह धनी परिवार में आने के बाद भी विकसित ही होता रहा। यहां उनकी निर्भय दृत्ति की कुछ घटनाएँ दी जा रही हैं। इनसे तुम समझ सकोगे कि ऐसा साहस बिरले ही लोगों में पाया जात। है। घटनाएँ इस प्रकार हैं—

"सन् १९०२ में एकबार आप उत्तर भारत में यात्रा कर रहे ये। हरद्वार से आते समय आप छुकसर स्टेशनपर सेकण्ड क्लासमें बैठने को गए तो देखा कि उसमें तीन फ़ीजो गोरे बैठे हुए हैं। वे किसी हिन्दुस्थानी को भीतर आने ही नहीं देते थे। देहरादून के एक वकीछ साहब भी बाहर खड़े थे। उनको भी कहीं जगह नहीं मिली थी। वे भी गोरों के ढरसे मीतर घुसने का साहस नहीं करते थे। दिमाग में तो उनके कान्नी बछ तो ज़कर रहा होगा। पर शरीर और उसके साथ ही साथ हृदय का बळ वे किसी युनिवर्सिटी

को गुरुदाक्षिणा में दे चुके थे। गीरे एक तो गीरे, दूसरे शराब पीए, तीसरे बंद्क छिए; भछा, उसका सामना वकील साहब कैसे कर सकते थे ! जमनाळाळजी जब आए तो गोरों ने उन्हें भी घुडक लिया । वकील साहब ने जमनालालजी को सम्मति दी कि चालिए साहब, कहीं डपोढ़े दर्जे में बैठ रहें, ये छोग बड़े शैतान होते हैं, इनके साथ अपनी गुजर नहीं। पर जमनालालजी तो किसी युनिवर्सिटी में अपना आत्मगीरव नहीं खो चुके थे। आपने स्टेशन मास्टर से शिकायत की । स्टेशन मास्टर भी अँग्रेज या; पर या भला आदमी। उसने आते ही गोरों से टिकट मांगा। गोरों के पास वर्ड झास का टिकट था। स्टेशन मास्टर ने उन्हें निकाल बाहर किया। वे सर्वेंट क्लास में जा बैठे। जाते-जाते वे धमकाते भी गए कि गाड़ी चलने तो दो हम तुम लोगों की खबर लेंगे। उनकी धमकी सनकर जमनालालजी ने नौकर से कहा---जरा मोटा डंडा लाकर मेरे पास रख तो जाओ । नौकर गोरों के सामने ही एक मोटासा डंडा लाकर आपके पास रख गया। अब गोरों ने समझा कि हाँ, यह मनुष्य है। गाड़ी चली। पर गोरे न दिखाई पड़े। जमनालालजी तो सो गए पर वकील साहब का बुरा हाल या। रातभर उन्हें नींद न आई। जरा भर भी खटका होता या तो वे भयभीत होकर दरवाजे की ओर झाँकने लगते थे। स्टेशनपर जब गाड़ी खड़ी हो जाती थी तब तो उनके भय की मात्रा और भी बढ जाती थी।

"इसी प्रकार सन् १९०८ टा ९ में मथुरा स्टेशनपर एक . बिगड़ेदिछ केंग्रेज से और मुठभेंट हो गयी । आप तेकण्ड क्लास में थे। बैठने के बाद स्टेशन मास्टर ने उसे एक अँभेज के लिए रिज़र्व कर लिया। आपका कुछ सामान अभी बाहर ही या कि वह अंग्रेज दरवाजा रोककर खड़ा हो गया और सामान को भीतर आनेसे रोकने और कुछ बड़बड़ाने लगा। जमनालालजी भीतर और उनका सामान बाहर, गाडी छूटने का वक्त करीब। जमनालालजी इस अपमान की सहन नहीं कर सके। आपने उसकी पीठ में एक मूंसा मारा और कहा—हटो। यूँसे ने साहब का नशा उतार दिया। उसने समझा कि यह तो कोई मनुष्य है। वह दरवाजे से हट-कर एक किनारे हो गया। कुलियों ने जमनालालजी का सामान अन्दर एव दिया। स्टेशन मास्टर ने जब आपको फर्स्ट क्लास में जगह दी, तब आपने उसे छोडा।

"फर्स्ट और सेकण्ड क्लास में सफ्र करने का आपको प्राय: बहुत मौका मिलता रहा है। अतएव ऐसी घटनाएँ और मी हुई हैं। स्थानाभाव से यहीं सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता। पर एक घटना की चर्चा में यहाँ अवस्य करूंगा, जिससे आपकी. निर्भयता प्रकट होती है।

''लगभग १५ वर्ष पहले की बात है। आप बंबई में रातके १ बजे नाटक-घरसे लौट रहे थे। एक नौकर साथ था। गाड़ी के लिए आप चर्नीरोड़ स्टेशन तक पैदल गए। वहीं एक घोड़ागाड़ी खड़ी थी। आपने गाड़ीवाले से माड़ा तै किया और गाड़ी में बैटकर उसे कालबादेवी रोड ले चलने को कहा। वह शराब के

नशे में या। इससे वह कालबादेवी ले जाने के बदले आपको सीधे मलबार हिल की तरफ ले गया और वहाँ एक मकान के सामने गाड़ी खडी करके बोला कि उतरा। आपने झाँककर देखा नो गाड़ी दूसरी ही जगह खड़ी है। आपने उससे कहा कि कालकादेवी चलो। उसने कहा- यहीं के लिए किराया तै हुआ था, यहीं उतरा; मैं कहीं न जाऊंगा। आपने नीकर की कहा कि यह शराब पीए हुए माञ्म होता है, तुम इसके पास बैठकर गाड़ी इंकवाओ । नीकर जैसे ही नीचे उतरा, गाड़ीवाले ने एक इंटर जमा ही तो दिया। नौकर तिलमिला उठा। अब सेठजी उतरे । आपको भी वह हंटर मारने चर्छ। । इसपर आपने नौकर की सहायता से उसे कोचबक्स से नीचे खींच लिया और पिटवाया भी। ऊपर से गिरने से उसके घुटने भी फूट गए थे। उसे गाड़ी में लादकर और नौकर को उसके पास बैठाकर आप स्वयं गाडी बाँककर पुलिस चौकी पर पहुँचे। रात के तीन बजे होंगे। दारोगा साहब सो रहे ये। जगाए जाने पर उन्होंने कहा--छः वजे सेबेरे र्पाट' लिखी जाएगी। सेठजी गाड़ी को पहरेवाले सिपाही के सुपुर्द करके और उसका नंबर लेकर घर चले गए। घर से आपने पुलिस के उच अफसर को एक पत्र लिखा; जिस में उस रात की कुल घटना सत्य-सत्य लिख दी। पत्र में गाड़ीवाले को को चबक्स से **र्खीच छेने, उसके घुटने** में चोट आने और फिर उसे पीटने का भी जिक्क था। अन्त में दारोगा के कर्तव्यपालन की अवहेलना की भी शिकायत की । थोड़े दिनों के बाद पुलिस अफ़सर का पत्र

आया जिस में यह सूचना थी कि जांच करने के बाद गाड़ी का लाइसेंस छीन खिया गया और दारोगा मुअत्तल कर खिया गया । और पुलिस की लापरवाही से जो कष्ट मिछा उसके छिए बंबई के सम्य पुलिस अफ़सर ने खेद भी प्रकट किया था।"\*

कई लोग ऐसे होते हैं कि जबतक उनके स्वार्थ या लोभ पर आंच नहीं आती तब तक तो अपनी निर्भयता और स्पष्टवादिता को बढा चढाकर प्रकट करते रहते हैं, लेकिन जहां देखते हैं कि उनके पद, स्वार्थ और लोभ में बाधा आ रही है या आ सकती। है और उसका जीवन पर असर होनेवाला है तो वे अपनी शेखी। को भूलकर इतने नम्र बन जाते हैं कि कराना नहीं की जा सकती। हमारे समाज में रात-दिन क्या होता रहता है, इसे सब जानते हैं। पंचायती की जाजम पर बैठकर एक अशिक्षित और गंबार भी अपने आपको 'पंच' और 'न्याय दाता' मानने लगता है और आरोपी से जिरह करने में अपनी सारी शक्ति और साहस लगा देता है; लेकिन वही आदमी एक सरकारी अफसर या चपरासी की जरासी डांट के आगे पसीना-पसीना हो जाता है। जमनालालजी बजाज १९१८ में रायबहादुर ये। अंग्रेज सरकार ने रायबहादुर की उपाधियाँ प्रायः उन्हीं लोगों को वितरित की जो व्यापारी या सरकार के मददगार रह सकते थे। सरकार ने रायबहादुरी की उपाधि देकर जहाँ एक ओर उन लोगों का सम्मान किया वहाँ उनमें एक भय भी निर्माण कर दिया कि रायबहाद्रश का छिन जाना भी उनके लिए हितकर नहीं होगा।

पं॰ रामनरेशकी त्रिपाठीकी 'सेठ जमनाखाळ बजाज' पुस्तक से

इस डर के :कारण सरकार के भले-बुरे कामों में वे हस्तक्षेप तो कर ही नहीं सकते थे, बल्कि उसीका समर्थन भी करते थे। पर जमनालालजी इस कोटि के रायबहादुर नहीं थे। सन् १९२१ में तो गांधीजी के आंदोलन और विचारोत्तेजना के कारण सरकार के विरुद्ध लड़ने-झगड़ने या अविकारियों का नुकाबला करने की वृत्ति जनता में निर्माण हो चली थी। किंतु धनवान तो सदा ही सरकार के आतंक से घबराते रहे हैं। और फिर सन् १९२१ के पूर्व तो स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। उस समय जमनालालजी ने सरकार की नीति के विरुद्ध जो कुछ कहा-सुना वह घटना तो उनके महान् साहस का परिचय देती है। घटना उन्हीं के शब्दों में दी जा रही है, ताकि उसका मर्भ समझ में आ सके। घटना का वर्षन पं० रामनरेशजी त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक 'सेठ जमनालाल बजाज' में इस प्रकार किया है:

"सन् १९१८ में जो घटना हुई, उससे तो सरकार के प्रति
मेरी (सेठजीकी)रही-सही श्रद्धा भी जाती रही। नागपुर के कमिश्नर मिस्टर
मास्किंग ने वर्धा के कलक्टर के द्वारा मुझसे मिल्ने की कई बार
इच्छा प्रकट की। मैं प्रायः बंबई या अमण में रहा करता था।
इससे मिल्ना नहीं हो सका। कुछ अवकार्श मिल्रते ही मै सन्
१९१८ में उनसे नागपुर में मिला। उस समय उनके सामने
मेजपर एक बड़ी पाईल रक्खी थी। संभवतः मेरे संबंध में सी०
आई० डी० की रिपीट थी। उस समय साधारण शिष्टाचार की
बातों के बाद मुख्य विषय की जो बातें हुई, अब न तो उनका

ऋम ही मुझे स्मरण है, न शब्द ही। हाँ, भाव ज्यों के त्यों स्मरण हैं।

कमिश्नर ने मुझ से पूछा—आप गांधीजी के पास जाया करते हैं !

मैं---जी हाँ।

कमिश्नर--क्या आपके यहाँ मिसेज नायहू, नेकीराम शर्मा, -देवीप्रसाद खेतान आदि राजनीतिक कार्यकर्त्ती ठहरा करते है !

मैं--जी हाँ।

कमिश्नर--आपको माछ्म होगा कि गवर्नमेंट आपको बहुत मान की दृष्टिसे देखती है और गवर्नमेंट में आपका मान बहुत है।

मैं--जी हाँ।

कमिश्नर--आप पर ज्यादा जवाबदारी है।

मैं—यह ठींक है। पर जो लोग मेरे यहाँ ठहरते है उनके राजनीतिक विचारों से मेरा कोई खास सम्बंध नहीं है। मेरे विचारों के बारे में आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो आप नुझ से उसका जवाब माँग सकते हैं। मैं उसका खुलासा कर सकता हूँ। पर राजनीतिक मतभेद रखते हुए भी मैं अपने मित्रों से या अपनी समझ के अनुसार जो देश-सेवा करते हैं उनसे, संबंध न रक्यू, न मित्रू या अपने यहाँ ठहरने न दूँ, यदि सरकार की यह मंशा हो तो यह बहुत अधिक है। इसका पालन करना किसी भी मनुष्य के लिए, जो अपने को मनुष्य समझता हो, असंभव है।

कमिश्नर—आप गांधीजी के यहाँ जाया करते हैं ?

में हाँ, मैं उनके पास जाया करता हूँ । उनके प्रति मेराः बहुत पूज्य मात्र है ।

किमहनर—आप गांधीजी के पास जाते हैं, या राजनीतिक लोग आपके पास टहरते हैं इससे आप पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आप तो समझदार आदमी हैं। पर दूसरे लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना संभव है। इसलिए आपको विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। इन लोगों से संबंध छोड़ देना चाहिए।

मैं — भेरे पूर्व परिचित लोग, चाहे वे किसी विचार के क्यों न हों, भेरे यहाँ आवेंगे तो उनका आतिथ्य करना मेरा धर्म है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। गांधीजी के प्रति मेरा पूज्य भाव है। मैं उनसे संबंध नहीं छोड़ सकता।

कमिश्नर—(बहुत क्रोध के आवेश में ) तो आपके विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन चीफ कमिश्नर नहीं करेंगे।

सर बेंजिमन रॉबर्टसन उन दिनों चीफ़ क्रिमिश्तर थे। मारवाड़ी विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन उन्हीं के हाथों होना निश्चित हुआ था। क्रिम्बर की बातों से माछूम हुआ कि चीफ़ क्रिमिश्तर के बल मेरे कारण से विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन न करेंगे। मैं चीफ़ क्रिमिश्तर से खूच परिचित था। विद्यालय की संस्था से उनका प्रेम भी बहुत था। मैंने क्रिमेशनर को उत्तर दिया—

'विषालय की कमेटी की इच्छा चीफ किम्हिनर के हाथ से उद्घाटन कराने की है। यदि वे नहीं करना चाहते तो उनकी खुशी की बात है। मैं क्या कर सकता हूँ।'

इस पर कमिश्नर ने मारे क्रोध के टेबुल पर ज़ोर से हाथ पटक कर कहा-

'आपको सरकार की ओरसे रायबहादुरी मिलने के बाद ही से आपने इन लोगों से मिलना-जुलना ग्रुह्स किया है।'

मैने कमिश्नर का यह भाव समझा कि पहले तो मैं न सरकार से रायबहादुरी ले ली। अब इधर पब्लिक में नाम कमाने की इच्छा से राजनीतिक क्षेत्र में जा पहुँचा। मैं ने उत्तर दिया—

'मैंने तो रायबहादुरी के लिए सरकार से कहा भी नहीं। न किसी से कोशिश ही कराई। आपका यह समझना कि राय-वहादुरी मिलने के बाद मेरा संबंध इन लोगों से हुआ, बिल्कुल गृलत है। मेरा इन लोगों से बहुत पुराना संबंध है। यदि आपकी सी० आई० डी० वालों ने पहले इस बात की रिपोर्ट न की हो तो यह आपके डिपार्टमेंट की भूल है। आप जानना चाहें तो मैं अपने कागृज़ पत्रों से यह साबित कर सकता हूँ कि इन लोगों से मेरा संबंध रायबहादुरी मिलने से बहुत पहले का है।'

किम्बर—अच्छा, आप कलक्टर से मिलकर समझौता कर
 लीजिए।

मैं-इसमें कोई समझौते की बात नहीं माल्म होती। जो लोग मेरे यहाँ ठहरते आए हैं, ते फिर भी ठहर सकेंगे। जब कितने ही सरकारी अफ़सर, जिनको मैं जानता हूँ कि उनमें कहयों के आचरण ठीक नहीं हैं, और जिनके लिए मेरे मन में जरा भी प्रेम नहीं है, मेरे घर ठहरते हैं और मुझको उनसे संबंध रखना एड़ता है, तो जो लोग देश की सेवा करते हैं और जिनका चिरित्र ठीक है, केवल राजनीतिक मतभेद होनेपर मैं उन्हें अपने यहाँ न ठहरने दूँ, या उनसे संबंध न रक्ख़ं, इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। यदि बास्तव में सरकार की इच्छा ऐसी है तो वह बहुत अधिक है।

मैं यह कहकर बाहर चला आया। श्री जाजूजी बाहर मौजूद थे। वे अपने किसी अन्य काम से किमिश्नर से मिलने गए थे। मैंने उनसे सब हाल कहा। इस घटना का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा कि किस तरह सरकारी आदिमियों का बर्ताव होता है और वे क्या चाहते हैं।"

जमनालालजी का कांग्विनर से यह वार्तालाप साधारण कोटि का नहीं है। धनी, जमींदार, आनरेशी मजिस्ट्रेट, रायबहादुर, होकर एक अँग्रेज कमिश्नर के साथ खुँली हुई बार्ते करना असाधारण साहस का काम है। इस बात से यह रहस्य मी खुलता है कि सरकार किस तरह लोगों को दबा रखना चाहती है। कमिश्नर तो सरकार के लिए अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। पर जमनालालजी ने जो कुल कहा, उससे उनका आसगौरव, विचार की हढ़ता और स्पष्टवादिता प्रभाणित होती है। इस तरह निर्भयता के साथ न्याय-पक्ष के समर्थन करने का साहस इस देश के कितने वनियों में हैं ? और एक मारवाड़ी में इतना आत्माभिमान वोना तो और आश्चर्यजनक है !

इस प्रकार सरकारी मायाजाल से जमनालालजी ने अपने को मुक्त कर लिया।"

यों तो उनके जीवन की सैकडों घटनाएँ निर्भयता सम्बंधी दी जा सकती हैं। राष्टीय आंदोलनों में धन हानि के कई प्रसंग आए, सरकार की ओरसे डराया धमकाया गया: लेकिन उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं की । बल्कि दो-चार बार जब पेचीदे प्रश्न मुनीमों के सामने खंड हुए तब भी जमनालालजी ने उन्हें निर्माक और सच्चे बने रहने को कहा। धन-हानि के भय से उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो एक सत्याप्रही के लिए अशोभनीय हो। सन् १९३१ में वे घूलिया के जेल में ये। जुर्माना वसूल करने के फिराक में सरकार थी ही। उस समय के उनके मुनीम श्री गंगाबिसनजी बजाज, जो उनके चेंचेरे भाई होते हैं, उनसे मिलने के लिए धूलिया गए और कहा कि "जुर्गाने की वसूळी के लिए सरकार की कुर्की तो आएगी ही। अपने यहां तिजोरी में जेवर आदि रखा हुआ है। मेरा विचार है कि इन चीजों को वहां से हटाकर ऐसी जगह रख दिया जाय कि सरकार को पता न चल सके।"

जमनालालजी को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे सच्चे सत्याग्रही थे। उन्होंने कहा: "जब सरकारी कर्मचारी जुर्माना असूल करने को आवें और माल जब्त करना चाहें तब तुम्हारा कर्त्तव्य होना चाहिए कि तिजोरी और दुकान को जैसी की वैसी छोड़कर बाहर हो जाओ। सत्याग्रहीं का अर्थ ही यह है कि स्वेच्छापूर्वक अधिक से अधिक कठिनाइयों को बर्दाश्त किया जाय। अन्यया तो हमें कीन कहने आता है कि हमें यह-बह करना चाहिए। अगर सरकार को छकाना होता तो सत्याग्रह ही क्यों स्वीकार किया गया ? सरकार की नीति से हमारा विरोध रहने का अर्थ उसके साथ छल करना नहीं है।"

देशरत डा. राजेन्द्रप्रसादजी (वर्तमान राष्ट्रपति) ने जमनालालजी के सम्बंध में पं० रामनरेशजी त्रिपाठी को एक पत्र लिखा था। उसकी प्रतिलिपि यहां दे रहा हूँ। राजेंद्रप्रसादजी जैसे सरल, सब्चे और महान् नेता विश्व में बहुत कम हैं। ऐसे लोग एकाएक किसी से प्रभावित नहीं हो जाया करते। उनके पत्र से तुम्हें ज्ञात हो सकेगा कि जमनालालजी में कुछ ऐसी शक्ति अवश्य थी जिसके कारण वे राजेन्द्रप्रसादजी जैसे नेता के भी स्नेह पात्र बन सके। पत्र इस प्रकार है—

'भेरी पहली मेंट सेठ जमनालाल बजाजजी से कलकते में १९१७ ईस्वी की कांग्रेस के समय में हुई थी। जब उन्होंने महात्मा गांधीजी के आतिथ्य का भार स्त्रीकार किया था और मैं महात्माजी के साथ ही चम्पारन से कांग्रेस में गया था। दूसरी भेंट बम्बई में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसरपर हुई। पर ये दोनों अवसर ऐसे ये कि विशेष कुछ परिचय नहीं हुआ। सच्ची मेंट असहयोग-

आंदोलन के बाद ही हुई और गत पांच वर्षों में हमारा उनका परिचय दिनों दिन घनिष्ट होता गया है।

"सेठजी की दानशीलता और उदारता को सभी देश जानता है। पर उनके दूमरे गुणों को वही जान सकते हैं जिनका उनके माथ अधिक व्यवहार रहा है। मेरा विचार है कि महात्मा गांधीजी के सिद्धान्तों को उन्होंने केवल समझा ही नहीं है, पर अपने गीवन में-प्रतिदिन की दिनचर्या में-इस प्रकार से स्वीकार कर ंलिया है और वर्तना आरंभ कर दिया है जैसा वर्तनेवाले देश में आश्रम के वाहर शायद ही दो-चार मिलें। यद्यपि आधुनिक रीति की शिक्षा उनकी उच्चकोटि की नहीं है, पर बुद्धि तीव होने के कारण उन सिद्धान्तों के तत्त्व को वह खूब ही सूक्ष्म रीति से उनकी विवेचना करते हैं। इसका विशेष कारण है उन सिद्धान्तों के अनुमार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा। मैं समझता हूँ कि जब वह किसी की कहना चाहते हैं अथवा किसी काम की करना चाहते हैं तो उस विषय को उन सिद्धान्तों की कसौटी पर पहले जाँच टेने का प्रयत्न करते हैं। उन सिद्धान्तों के मूळतत्त्व सत्य और अहिंसा है। इसिक्ट सेठजी जो समझते हैं उसे वह देने मे कभी भी नहीं हिचकते । मैं जानता हूँ कि इसी निर्भयता के कारण किंतने ही सज्जन उनसे बहुत रञ्ज हो जाते हैं। यद्यपि सेठजी के हृदय में यह बात नहीं आती कि अपने बचनों द्वारा वह किसी को दुख पहुँचावें। पर जो उनके उस भाव को नहीं समझते हैं न्बह आप्रिय सत्य के लिए बिगड जाते हैं। पर जो उस भाव को

समझते हैं और उनके स्वच्छ हृदय को जानते हैं उनका दूसरा विचार नहीं हो सकता है। मैंने कई बार देखा है कि किसी विषय के विवेचन में यह महात्माजी की भी कडी, पर विनयपूर्ण समालोचना करते हैं और कमेटियों में उनके जैसे स्पष्टवक्ता कम आदमी हैं हैं वह कुराल न्यवहारिक पुरुष हैं। इसलिए जब कोई बात सामने आती है और विशेष कर जब उसका किसी सार्वजनिक संस्था के कोष और धन के साथ संबंध रहता है तो उसकी बहुत छान-बीन करते हैं। उनका विचार है कि जन-साधारण से जो धन इक्द्रा किया जाता है उसका सदुप्रयोग होना चाहिए और हिसाब किताब के मामले में वह बहुत ही सख़्त हैं। उनको लाखों का दान देने में संकोच नहीं होता । पर एक पैसे का भी नुकसान बर्दास्त के बाहर हो जाता है। कमिटी, सभा सोसाइटी के नियमों के वह बहुत पाबन्द हैं और यद्यपि वह सरकारी अनुचित आज्ञाओं की भद्र अवज्ञा करके जेळखाने जाने में नहीं डरते, पर जिस संस्था के वह सदस्य हैं उसके छोटे से छोटे नियम की अवहेलना न वह स्वयं करना चाहते हैं और न दूसरों द्वारा होने देना उचित समझते हैं। जिस काम को वह स्वयं मलीगाँति नहीं कर सकते हैं उसमें इस्तक्षेप करना अथवा उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना वह पसन्द नहीं करते हैं। पर जिस काम में वह पडते हैं उसके छिए जी-जान से प्रयत्न करते हैं और अपनी कार्य-कुशलता के कारण सफलता भी प्राप्त करते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बह दलितोद्धार के बड़े पक्षपाती और ख़दर के बड़े मक्त हैं। वर्धाः

में अछतों के लिए उन्होंने पाठशाला खोल रखी थी, जिसमें प्रायः स्वयं जाया करते थे और उनके साथ मिला करते थे। भिन्न-भिन्न प्रतिों से आये हुए कार्यकर्ताओं के आतिथ्य-सन्कार में उनका जी बहुत लगता है और एक, दो मुलाकात के बाद उनके प्रेम और सरकार के बन्धन से, यद्यपि उनमें कृत्रिमता कुछ भी नहीं है, सभी फैंस जाते हैं। चाहे जहां कहीं अखिल भारतीय महासमिति की बैठक क्यों न हो, सेठजी का डेरा बहतों का अड़ा रहता है। यहां तक कि जब गत दिसंबर में पटने में भी बैठक थी तो भी एक शाम मैंने सेठजी के यहां ब्याख किया था। उनके द्वारा कितने लोगों को गुप्त रीति से सहायता मिलती है, इनका हिसान नहीं दे सकते हैं; क्यों कि यह दूसरों को माळूम नहीं है। कितने मित्रों को उनकी मुसीबत के समय उन्होंने सहायता दी है. यह भी ऐसे मित्र अथवा वह स्वयं ही कह सकते हैं। वह सब्चे त्यागी, स्पष्टवादी, कार्थकुराल व्यक्ति हैं, जिनकी सेवा, त्याग और कार्यदक्षता देश उत्तरोत्तर देखता और पहचानता जायगा और जो समय आनेपर बडा से बडा त्याग भी करने में संकोच नहीं करेंगे।

#### ---राजेन्द्रप्रसाद"

निर्भयता केवल एक ही प्रकारकी नहीं होती भय के सात प्रकार माने गए हैं। जो सातों भय से मुक्त होता हैवही सच्चा निर्भीक कहलाता है। जमनालालजी धन के प्रति अनासक्त थे और इसी कारण वे निर्भयता प्रकट करते थे, ऐसी बात नहीं थी। शरीर के प्रति मी वे उतने ही निर्मीक थे। सन् १९३१ में जब वे जेल गए तब उन्हें 'सी' क्लास दिया गया। उनका स्वास्थ्य ठाँक नहीं था। सत्याप्रहियों की हिम्मतपस्त करने के लिए बड़े-बड़े नेताओं को सरकार ने 'सी' क्लास दिया था और उसकी मंशा यह थी कि सत्याप्रही ही तंग आकर 'ए' और 'बी' क्लास के लिए प्रार्थना करें। जमनालालजी ने स्वेच्छापूर्वक 'सी' क्लास में रहना स्वीकार किया, लेकिन शरीर-सुख के लिए प्रार्थना नहीं की।

अपने सिद्धान्तों के लिए वे चोहे जिस और चाहे जैसे खतरे को भी झेल लेते ये और उसमें साहसपूर्वक भाग लेते थे। नागपुर के हिन्दू-मुस्लिम बलवे के सम्बंध में जो घटना हुई थी, वह यहां दे रहा हूँ:

# ''हिन्दू-ग्रुसलमानों के झगड़े में चोट

इंडा-सत्याग्रह के थोड़े दिन बाद एक दिन आप अपने निजी काम से नागपुर गए थे। रास्ते में माल्म हुआ कि वहां हिन्दू-मुसलमानों में बलवा होनेवाला है। आप बलवे के स्थान पर गए। वहां गाड़ी से उतरकर देखा कि मारपीट हो रही है। आप घायल मुसलमानों को ताँगे में बैठाकर भेजना चाहते थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों आपसे कहते थे कि आप यहां से चले जाइए। पर आप घायलों को छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। उसी हुल्लड में किसी की लाटी से आपके हाथ में गहरी चोट लगी। वहां जान जाने का खतरा था। पर आप चोट लगने पर भी अन्त

तक खड़े रहे, जिससे झगड़ा बढ़ने नहीं पाया । आपकी इस बात पर मुग्ध होकर काशी के बाबू मगवानदासजी ने एक पत्र लिखा था—'मैं आपको हृदय से नमस्कार करता हूँ । दो वायल मुसलमानों की रक्षा करते हुए नासमझों के हाथ से गहरी चोट खाई और जान जोखिम उठाई । आपने अपने को महारमाजी के सिद्धान्तों का पका अनुयायी दिखाया, जो हम लोगों मे नहीं करते बनता । आपने सब सच्चे हिन्दुओं और सच्चे कांग्रेसवादियों और देशवासियों का सिर जँचा किया।

ग्रुभचितक, **भगवानदास**''

इस प्रकार तुम जान सकते हो कि जमनालालजी में निर्भयता और स्पष्टवादिना स्वामाविक थी और वह इतनी महान् थी कि उसका उपयोग दूसरों के लिए भी उतना हो सात्विक होता था। वह आतंकपूर्ण और अहंकारपूर्ण नहीं थी। वह सच्ची थी, आत्मिक थी।

#### सन्त समागम

प्रिय ईश्वर,

पिछले पत्रों में व्यावसाथिक और सामाजिक विशेषताओं की चर्चा की गई है। पर मनुष्य केवल आर्थिक और भौतिक ही नहीं होता। आत्म-जाग्रति और आत्म-कल्याण ही वस्तुतः उसका चरमलक्ष्य होता है। सन्चिरित्र व्यक्ति ही आत्मीन गुख होता है। चिरित्र-निर्माण संतसमागम से ही संभव है। जिस व्यक्ति का चिरित्र शुद्ध और प्रामाणिक नहीं होता उसका विश्वाम नहीं किया जाता। लोक-विश्वास प्राप्त करने के लिए जीवन को बार-बार कसने की और आत्मिनरीक्षण करने की जंकरत होती है।

हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोगों से हमारा संबंध आता है। मानसिवज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि एक आदमी का स्वभाव दूसरे आदमी से नहीं मिलता। वृत्तियों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेदरेखाएँ परस्पर इतनी विषम होती हैं कि बहुत बार तो वर्षों तक एक साथ रहनेवाले दो व्यक्ति भी एक-दूसरे को समझने में भूल कर बैठते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने एक स्थान पर बड़ी सुन्दर बात कही है:

> तुलसी या संसार में, माँति-माँति के लोग । सब से हिल-मिल चालिए, नदी नाव संजोग ।

जीवन समन्वय का दूसरा नाम है। यह समन्वय विना विवेक के नहीं आता। हर व्यक्ति की स्थिति, शक्ति, योग्यताः

और आस-पास का बाताबरण जैसा रहता है उसीके अनुसार जीवन का ढाँचा तैयार होता है। ऐसी स्थिति में जब सब की आशा-अभिलापाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि दूसरे सब किसी एक के अनुकृत बन जाएँ। संत हमें वह दृष्टि देते हैं जो समन्वय की ओर जाती है। वे कहते हैं : हर आदमी को उसके अपने दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर हम हर आदमी की चित्तभूमिका पर खडे होकर उसकी स्थिति, उसकी आजा और उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयतन करें तो हमें विदित होगा कि वह असत्य कुछ नहीं कहता है। उसके --अपने दृष्टिकोण से वह सब सत्य है। यहीं जीवन में ममन्वय आता है । इसीका नाम जैन-दर्शन में "अनेकान्त" है । सच पुच दार्शनिक इतिहास में "अनेकान्त" की सृष्टि महत्त्वपूर्ण, चिरंतन और मनोवैज्ञानिक है। यह अनेकान्त-दिष्ट एक दूसरे को निकट टाती और जीवन को शान्त, सिंहण्यु, विवेकी, उदार और स्निग्ध बनाती है। जिसके पास "अनेकान्त"—इष्टि होती है उसमें तो अहंकार होता ही नहीं. पर उसके प्रभाव से भिन्न-दृष्टिकोण वालों का अहंकार भी गल जाता है। मैं सच्चा सन्त उसीको कहता हूँ जो इस प्रकार जीवन में समन्वय या समता की साधना करता है।

कई लोग आज-कल कहते हैं कि यह किल्युग है। असमें लोगों की वृत्तियाँ बिगड़ गई हैं और सन्त तो दिखते ही नहीं चारों तरफ टोंग और मकारी फैल गई है, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। संत सब जगह और सब समय मिल सकते हैं। केवल डूँद्कर उनकी संगति प्राप्त करने की वृत्ति होनी चाहिए। किल्युग सिवा मानसिक विकृति के और क्या है? अपने दुर्गुणों और दुर्बल्याओं को छिपाने के लिए कलियुग का अवलंबन लिया जाता है। यह निश्चित समझो कि जो दूसरों को दोष देता है वह स्वयं विकृति का शिकार होता है।

सन् १९२४-२५ की बात है। मैं बापू के निकट रहने के लिए साबरमती गयाथा। पहले मैंने बापूको लिख दिया कि मै उन से मार्ग-दर्शन चाहता हूँ। बापू ने तुझे अपने निकट ही -रख लिया और मैं उनकी आज्ञानुसार कार्य करता रहता। मैने दो-एक बार बापू से कुछ उपदेश देने के छिए कहा। एक दिन प्रार्थना के बाद जब वे सोने को जा रहे थे तब मुझे बुलाकर कहा: — आओ, तुम से कुछ बात करनी है। उन्होंने लेटे-लेटे ही कहा: "प्राण को अन्नमय कहा जाता है। लेकिन विना अन्न के आदमी साठ दिन से भी अधिक जीवित रह सकता है। बिना पानी के इतने दिन नहीं रहा जा सकता और हवा के बिनः तो एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता। अन्न से जल सूक्ष्म हे और जल से सूक्ष्म हवा। स्थूल से सूक्ष्म अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। यही बात शिक्षा के संबन्ध में है। मैं तुम्हें उपदेश कर तो सकता हूँ लेकिन वह स्थूल शिक्षा होगी। जीवन में इसकी -भी जरूरत होती है किन्तु बाताबरण से प्रहण की जानेवाली शिक्षा आधिक महत्त्वपूर्ण होती है । तुम यहाँ के वातावरण से जो सिखींगे वह अधिक सत्य और महत्त्वपूर्ण होगा।"

जमनालालजी बजाज ने भी अपने आस-पास के बातावरण को इस प्रकार का बनाने का प्रयत्न किया जिससे जीवन का विकास हो। वे हमेशा सन्त तथा सात्विक जनों की खोज में रहते थे। वे जानते थे कि मनुष्य के जीवन पर उपदेश का और स्वाध्याय का जो असर नहीं होता वह संगति और वातावरण का होता है। संगति और वातावरण से जो संस्कार मिलते हैं वे दह होते हैं।

जमनालालजी बचपन से ही साधु-महात्माओं से पूछते रहते थे कि जीवन का सदुपयोग किस बात में है। जीवन को सफल बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए आदि । उनकी दादीजी--सदीबाई--धार्मिक वृत्ति की थीं। वे हमेशा साधु-सन्तों की मोजन कराती रहती थीं। विशेष तिथियों और पर्वो के दिनों में भागवत् कथा, पुराण आदि सुना करती थीं। इस वातावरण से वालक जमनालालजी की बृत्ति को प्रेरणा मिली और वे तब से ही मले लोगों की संगति में रहने लगे । उनका बाल-मन अपने परिवार के वातावरण से प्रभावित होकर दार्शनिकता के शैशव-काल में पलने लगा। उन्हें गप-राप और खेल-कद में विरोष रस नहीं आता था। उन्हें बचपन में जो साथी मिले वे भी धार्मिक बत्ति के ही ये। उनके सायियों में श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू तथा श्री बिरदीचंदजी पोद्दार मुख्य थे। जाज्जी से तुम परिचित ही हो, इसलिए उनके बारे में आधिक लिखने की जन्दरत नहीं है। केवल एक बात लिख देना उचित प्रतीत होता है। वे सहज-संत हैं । उनकी वैराग्य-वृत्ति जन्म-जात है। उनका निर्णय अच्क और एक होता है। उन्हें किसी भी बात का मोह बश में नहीं कर सकता। वे कठोर न्यायाधीश माने जाते हैं। बापू तो उन्हें जनक की उपमा देते थे। जमनाखाळजी के निकास को उनकी संगति से काफी सहायता और प्रेरणा मिळी। दोनों ने साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया और सदा साथ-साथ ही रहे। यहाँ तक कि जमनाळाळजी ने जाज्जी को अपना बड़ा भाई मान लिया था। सच उच ऐसे साथी या मित्र मिळना बड़े भाग्य की बात है।

जाजूजी जमनाछाछजी के व्यक्तित्व और सद्गुणों की पूरी कीमत ऑकते थे। किन्तु इस बात का भी पूरा प्यान रखते थे कि जमनाछाछजी में कोई ऐसी बात पैदा न हो जाय जो उनके विकास में बाधा उत्पन्न कर दे।

जमनालालजी ने अपने एक कमरे में एक पटिया टाँग रखी थी जिसमें उन्होंने लिखना दिया था कि—

"एक दिन मरना अवश्य है, याद रख और अन्याय से डर ।"

उन दिनों जमनाङालजी काफी दान देने लग गए थे। जाजूजी ने सोचा दान देना अच्छी बात है, किन्तु कहीं जमनालालजी को नाम और कीर्ति का मोह न हो जाय। इसलिए उस पाटिए पर उन्होंने निम्न लिखित बाक्य और जोड़ दिया:

"दूसरों ने अपनी प्रशंसा करनी चाहिए ऐसी इच्छा मत रखी।" जमनाजालंकी चतुर थे, ने इसके मर्म को समझ गए और -सावधान हो गए। उन्होंने काखों का दान दिया लेकिन चुप-चाप और काम के महत्त्व को देखकर ही। जाजूजी की पैनी दृष्टि से वे नाम और यश के मोह से बच गए।

. उनके दूसरे मित्र बिरदीचंदजी पोदार उनके मामा होते ये। वे वेदान्त के मर्मी और धार्मिक वृत्ति के थे। जवानी के दिनों में भी इन मित्रों के साथ जमनालालजी जीवन के उद्देश्य की नहीं भूले थे। प्राय: युवावस्था में आदमी अपने आपको भूल जाता है और अगर धन पास में हुआ तो फिर कहना ही क्या ? लेकिन जमनालालजी पूरी तरह सावधान रहे। और अच्छे लोगों के संपर्क में आने का प्रयत्न चलता ही रहा। उन्होंने लोकमान्य तिलक. जगदीशचंद वसु, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मालवीयजी आदि महापुरुषों से संबंध स्थापित किया और उनके जीवन से शिक्षा प्रहण करते रहे। उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वे दूसरों के गुण ही देखा करते थे। उनकी इस गुण-प्राहकता के कारण ही उनके विचारों से मत-भेद रखनेवालों के साथ भी उनकी मित्रता निभ सकी। राजनीतिक दृष्टि से नर्रासह चिन्तामाण केलकर तथा उनके विचारों में बहुत अधिक अंतर या। किन्तु दोनों की मित्रता अन्त तक बनी रही। गुण-प्राहकता के कारण ही सरकारी कर्मचारियों में भी उनके कई मित्र थे। जिलाधीश पाठक उनके अच्छे मित्र थे। जीवस में सब से अधिक सफल वही व्यक्ति होता है जो मतभेटों की खाई चौडी न कर जिन-जिन बातों में एकमत होता है उन्हें लेकर अपने संबंध बढाता रहता है। जिलाधीश पाठक विद्वान, सहदय, पापभीरु और ईमानदार थे। उनके हृदय में देशभक्ति भी थी। उनकी कथनी और करनी एक थी। जमनालालजी की उनके जीवन से अनेक बातें सीखने को मिली।

जाज्जी जैसे बड़े माई को पाकर जमनालालजी को बहुत लाम हुआ। स्वयं जाज्जी भी जमनालालजी के विकास को देख उनके प्रति आदर रखने लग गए थे। जो महान् होते हैं उनकी विशेषता ही यह होती है कि अपने से छोटों की प्रगति इतनी कर देते हैं कि वे उनसे भी आगे बढ़ जायं। "बाप से बेटा सवाया" यह कहावत तथ्यपूर्ण माल्म होती है। जमनालालजी के विकास का यथार्थ चित्र जाज्जी के उस पत्र में आ जाता है, जो उन्होंने जमनालालजी की वर्षगाँठ के अवसरपर लिखा था। पत्र इस प्रकार है:

"मेरा हृदय तो आपको सदा प्रणाम करता है। फिर ऊपर से आशीर्वाद लिख दूं या और कुछ; हमारा शुभिवितन है कि जो कायम रहें वे आपकी १२१ वीं वर्षगांठ मनावें यह परमात्मा से प्रार्थना है। यह तो हमारी दृष्टि हैं। इस विषय में आपकी क्या होनी चाहिए ? किसी पर्व का उपयोग पिछला हिसाब देखने और भविष्य में शुभसंकल्प करने के लिए होना चाहिए। सो आप करते ही हैं। मनुष्य के लिए जन्म महस्व की वस्तु नहीं है।"

जाजूजी ने जमनालालजी के बारे में जो कहा वह भी उनकी महत्ता को बढ़ाता है:

"सस्य के अमल में उन्हें काफी अडचनें आती थीं लेकिन वे निष्ठा से नहीं डिगते ये। बड़े-बड़े व्यापारियों के मुँह से सुनने में कता है कि कुछ-न-कुछ असत्य के बिना व्यापार का काम नहीं कर सकता। जमनाव्यल्जी इस धारणा को सदा गलत साबित करने का प्रयत्न करते रहे। युवावस्था में ही उनको इस बात का ध्यान था कि सारा व्यवहार न्याय-नीति एवं शुद्धता से हो। अपने व्यापार में जहाँ उन्होंने देखा कि काम न्याय-नीति से नहीं चलता वहाँ उन्होंने ज्यादा आमदनी के काम भी खुशी खुशी छोड़ दिए। अदालत में सत्य-निष्ठा की पूरी कसौदी होती है। पर जमनालालजी वहाँ भी अपने सत्य-त्रत पर निश्चल रहे।"

जमनालालजी को बड़े भाई के रूप में जाजूजी तो मिले, परंतु जीवन में पिता का भी महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। बड़ा भाई पिता के समान जरूर होता है, किंतु पिता की पूर्ति उससे पूरे अंशों में नहीं हो पाती। जमनालालजी अपने लिए मार्गदर्शक पिता की खोज में थे। वे चाहते थे कि उन्हें ऐसा पिता मिले जो उनका मार्गदर्शन करे और उनके विकास में सहायक हो, पवित्र हो। जमनालालजी का जीवन-न्यवहार मराठी भाषी प्रांत में ही प्रारंभ हुआ। स्वभावतः महाराष्ट्रीय नेताओं का सम्पर्क आया। फिर जाजूजी का आकर्षण अधिकतर लोकमान्य तिलक की ओर या। उनके सम्पर्क में भी जमनालालजी आए। उधर विज्ञानाचार्य जगदीशचंद्र वसु, विश्वकवि टैगोर, महामना मालवीयजी के सम्पर्क में भी वे आए, किंतु उनके पिता के स्थान की पूर्ति तो बाद्र से ही हुई। जमनालालजी मार्गदर्शक के लिए कितने प्रयत्नशील थे, यह उन्हीं के शब्दों में देता हूं:

"जीवन सेनाम्य, उन्नन, प्रगतिशील, उपयोगी और सादमीसुक्ष हो यह भानना होश सम्माला, तब से अस्पष्ट रूप से मेरे सामने थी। इसकी पूर्ति के हेतु सामाजिक, व्यापारिक, सरकारी और अन्य क्षेत्रीं में हस्तक्षेप रखना मैंने प्रारंभ किया। सफलता मेरे साथ थी। पर, भुन्ने सदा यह निचार भी बना रहता था कि जीवन की सम्पूर्ण सफलता के लिए किसी योग्य मार्गदर्शक का होना जरूरी है। मैंने अपने विविध कार्यों में लगे रहने पर भी इस खोज को चाल रखा। उसी मार्गदर्शक की खोज में मुन्ने गांधीजी मिले और सदैन के लिए मिले।"

गांधीजी ने भी उन्हें अपना पुत्र मान लिया था। जमनालालजी उनके सच्चे उत्तराधिकारी पुत्र थे। गांधीजी ने उनकी मृत्यु के बाद लिखा था:

''बाईस वर्ष पहले की बात है। तीस साल का नवयुवक मेरे पास आया और बोला :

'मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ।'

मैंने आश्चर्य के साथ कहा: 'मांगो, चीज मेरे बस की होगी, तो मैं दूंगा।'

नवयुवक ने कहा : 'आप मुक्के देवदास की तरह मानिए।'

मैंने कहा: 'मान लिया । लेकिन इसमें तुमने मांगा क्या ? दर असल में तुमने दिया और मैंने कमाया ।'

यह नवयुवक जमनालाल ये।

"बह किस तरह मेरे पुत्र बनवार रहे सो तो हिन्दुस्तानवार्जों ने कुछ अपनी आंखों देखा है। जहाँ तक मैं जानता हूं, कि ऐसा पुत्र आजतक शायद किसी को नहीं मिला।

''यों तो मेरे अनेक पत्र और पुत्रियाँ हैं; क्योंकि यह सब पुत्रवत् कुछ-न-बुछ काम करते हैं। लेकिन जमनालाल तो अपनी इच्छा से पुत्र बने ये और उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। मेरी एक भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने दिल से पूरी-पूरी सहायता न की हो । और वह सभी कीमती साबित हुई, क्योंकि उनके पास बुद्धि की तीव्रता यी और व्यवहार की चतुरता। डोनों का सुंदर सुमेल था। धन तो कुबेर के भंडार सा था। मेरे सब काम अच्छी तरह चलते हैं या नहीं, इसकी फिक्र तो उनको बराबर रहा करती थी। कार्यकर्ताओं को लाना भी उन्हींका काम या। अब ऐसा दूसरा पुत्र मैं कहाँ से छाऊं ? जिस रोज मरे. उसी रोज जानकीदेवी के साथ वे मेरे पास आनेवाले थे। कई बातों का निर्णय करना था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर रहा । ऐसे पुत्र के उठ जाने से बाप पंग्र बनता ही है । यही हाल आज मेरे हैं। जो हाल मगनलाल के जाने से हुए थे वे ही ईश्वर ने इस बार फिर मेरे किये हैं। इसमें भी उसकी कोई छिपी कृपा ही है। वह मेरी और भी परीक्षा करना चाहता -है। करे। उत्तीर्ण होने की शक्ति भी वहीं देगा।"

लेकिन जमनालालजी का क्या प्रयत्न रहता है वह उन्होंने ालिया है: "जिस दिन मैं पुत्रवात्सल्य के योग्य हो सकूंगा, वही समय मेरे जीवन के लिए धन्य होगा। महात्माजी की अनुपम दया से अपनी कमजोरियों को तो कम से कम घोड़ा-बहुत पहचानने लगा हूं।

"महात्माजी के कार्य में मैं अपने आपको विलीन हुआ पाने लगा । वे मेरे जीवन के मार्गदर्शक ही नहीं; पितातुल्य हो गए । मैं उनका पाँचवाँ पुत्र बन गया ।"

जमनालालजी ने बापू को पिता मानकर पूरी श्रद्धा से उनके कार्यों में साथ दिया | लेकिन वे भावनाप्रधान अंध-श्रद्धाल नहीं थे | वे हर चीज को प्रज्ञा की कसौटी पर पूरी तरह कस लेते थे | गांधीजी के संबंध में भी उन्होंने यही किया जैसा कि उनके शब्दों से प्रकट होता है:

"जब मैं मार्गदर्शक की खोज में या तब गांघीजी दक्षिण अफांका में सेवा-कार्य कर रहे थे। उनके विषय में समाचार पत्रों में जो आता उसे मैं गौर से पढ़ता था, और यह स्वामाविक इच्छा होती थी कि यदि वह व्यक्ति भारत में आवे तो उससे संपर्क पैदा करने का अवश्य प्रयत्न किया जाय। सन् १९०७ से १५ तक इस खोज में मैं रहा। और जब गांधीजी ने हिन्दुस्थान में आकर अहमदाबाद के कोचरब मोहल्ले में किराये का बंगला लेकर अपना छोटासा आश्रम आरंभ किया तब उनसे परिचय प्राप्त करने के हेतु मैं तीन बार बहां गया। उनके जीवन को मैं बारीकी से

देखता । उस समय वे अंगरखा, काठियावाडी पगडी और घोती पहनते थे। नंगे पैर रहते थे। स्वयं पीसने का काम करते थे। ·स्वयंपाक गृह में भी समय देते थे। स्वयं गरोसते थे। उनका उस -समय का आहार केला, मूंगकली, जैतून का तेल और निंबू था। उनकी शारीरिक अवस्था की देखते हुए उनके आहार का प्रमाण नुझे अधिक माळ्म होता या । आश्रम में प्रायः सायंप्रार्थना होती थी। सायंकाल की प्रार्थना में मैं सम्मिलित होता था। गांधीजी प्रार्थना के समय रामायण, गीता आदि का प्रवचन करते थे। मैंने उनकी अतिथि-सेवा और बीमारों की सुश्रुषा को भी देखा कि आश्रम की ओर साथियों की छोटी-से-छोटी बात पर उनका कितना व्यान रहता है। आश्रम की सेवा-कार्य में रत और निमग्न बा की भी मैंने देखा। गांधीजी ने भी मेरे बारे में पूछ-ताछ करना आरंभ किया। हानै: हानै: संपर्क तथा आकर्षण बढता गया। मैं उनके जीवन को समालोचक की एक सूक्ष्म-दृष्टि से देखने लगा। मुझे अनुभव होने लगा कि उनकी उक्तियों और कृतियों में समानता है. और मेरे बोले तैसा चाले इस आदर्श का वहाँ अस्तिल है।"

जो व्यक्ति समालोचक से भक्त बनता है उसकी श्रद्धा स्वभावतः दृढ़ होती है। जमनालालजी गांधीजी के ऐसे पुत्र बने कि एक बार जब बापू ने चि॰ जमनालाल के स्थानपर माई जमनालालजी लिख दिया तब उन्हें यह खटका। उन्होंने बापू को लिखा कि अब शायद मैं चिरंजीव के योग्य नहीं रहा। इसके उत्तर में बापू ने उन्हें यह पत्र लिखा था: ''चि० जमनालाल,

तुमको दुःख हुआ उससे मुझे भी दुःख हुआ है। मैंने एक खत में चि० का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह मैंने खुळा भेजा था। उस समय मैं इस बात का निर्णय नहीं कर सका कि चि॰ विशेषण को सब लोग पढें, यह उचित होगा या अनुचित । इससे मैंने भाई शब्द का उपयोग किया है । तुम चि० हो या नहीं अथवा मैं बाप का स्थान लेने लायक हूं या नहीं, इसका निर्णय कैसे हो ! तुमको जैसे तुम्हारे विषय में शंका है वैसे ही मुझे अपने बारे में शंका है। यदि तुम संपूर्ण हो तो मैं भी हूँ। बाप बनने के पहले मुझे अपने बारे में पहले विचार कर लेना था। तुम्हारे प्रेम के खातर बाप बन गया हूँ। ईश्वर मुझे इस स्थान के छाथक बनाबे। यदि तुम में कमी रहेगी तो वह मेरे ही स्पर्श की कमी रहेगी। इम दोनों प्रयत्न करते-करते अवस्य सफल होंगे, यह मुक्के विश्वास है। इतने पर भी यदि निष्फलता हुई तो भी भगवान जो कि भावना का भूखा है और हमारे अंत:करण को देख सकता है वह हमारे योग्यता के अनुसार हमारा फैसला कर देगा। इसिक्टिए जबतक झानपूर्वक अपने अंदर मिलनता को स्पान नहीं देता हूं तबतक तुम्हें चि॰ ही मानता रहूंगा।"

जमनालाळजी की इच्छा यी कि वे अपना पूर्ण विकास इसी शरीर से कर सकें। इसलिए जीवन का एक क्षण मी व्यर्थ न जावे और सारी शक्तियों का उपयोग जीवन-विकास के लिए ही हो इसके लिए वे अपने आसपास योग्य वातावरण बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने बापू से वर्शा चलने को कहा। लेकिन बापू उस समय अपना कार्य-क्षेत्र गुजरात तक ही रखना चाहते थे। इसलिए सन् १९३४ तक बापू को वर्शा लाने में जमनालालजी सफल न हो सके। अतः उन्होंने वर्धा में आश्रम चलाने के लिए बापू से विनोबाजी को मांगा। विनोबाजी वर्शा आगए।

जब विनोबाजी वर्धा आये तब तरुण ही ये लेकिन उन की प्रतिमा अप्रतिम है। बचपन से ही वे विद्या-व्यसनी रहे हैं। तरुण अवस्था में भी उनका इतना विकास हो गया था कि वे जमनालालजी के गुरू बन गए। जमनालालजी को अपने जीवन-विकास में इस गुरू से बहुत कुछ सीखने मिला। उनके सानिष्य में ग्हकर जमनालालजी प्रेरणा पाते रहे।

अब तो भारतीय जनता विनोबाजी से बहुत कुछ परिचित हो गई है। वे सहज-सन्त हैं। झान उनका गंभीर है। उनकी कथनी और करनी एक हैं। वे सब्चे कर्म-योगी हैं। कर्म द्वारा मुक्ति उनका आदर्श है। वे निरन्तर नई बात सीखने के छिए तैयार रहते हैं। उनके पास बैठने से चित्त को बड़ी शांति मिळती है। उनकी आत्म-साधना निष्क्रिय नहीं, बल्कि जनहित-प्रधान और श्रमपूर्ण है। उनका धर्म पीठपर का भार नहीं बल्कि सहज गतिमान है। उनके प्रवचन, छेख और विचार का एक-एक शब्द अनुमवपूर्ण होता है। सारांश यह कि वे निर्दोष सन्त, सहज-जानी, पिवत्र-विचारक और अनासक्त कर्मयोगी हैं। इस सन्त को आज मले हीं बच्चा-बच्चा जाने पर तब तो कोई पहचानता भी नहीं या। और न किसी ने पहचानने की कोशिश ही की। किन्तु हीरे की परख ज़ैहरी कर ही छेता है। जमनालालजी ने विनोबाजी को परखा और गुरू बना लिया। सन् ४१ में जमनालालजी ने अपनी डायरी में लिखा या:

"विनोबा के प्रति दिनों-दिन मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है। परमात्मा यदि इस देह को उनकी श्रद्धा के योग्य बना सकेगा तो वह समय मेरे लिए धन्य होगा। मुझे दुनिया में बापू पिता व विनोबा गुरू का प्रेम दे सकते हैं। मैं अपने को योग्य बना छं।"

जमनाळाळजी ने अपना कितना विकास कर लिया यह विनोबाजी के शब्दों में पढ़ना उचित होगा | विनोबाजी ने यह शब्द उनकी मृत्यु के पश्चात् शिष्य को श्रद्धांजाळे अर्पित करते समय कहे थे:

"पिछले बीस वर्षों से उनमें सूक्ष्म आत्म-निरीक्षण की आदत थी। परन्तु मन की जो उन्नत अवस्था अवतक प्राप्त कर सके थे उसमें तीन महीने में उन्होंने बड़ी रफ्तार हासिल कर ली थी। अब की बार ही मैं देख सका कि जमनालालजी के दिल में देह-मावना का अवशेष भी नहीं रहा। केवल सेषा-ही-सेवा रही। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है ! अन्तिम समयपर सेवा करते रहने पर मृत्युको प्राप्त होना कितनी भाग्य की बात है।

चित्त का शोधन करते-करते उच्च अवस्था में देह छोड़नी चाहिए। मेरा निश्वास है जमनालालजी को ऐसी ही मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए यह दु:ल की नहीं, ईपी की बात है।"

भाई, पिता और गुरू ही पाकर वे स्वस्य नहीं बैठे। उनका प्रयत्न तो अन्त तक यही रहा कि उनके आसपास ऐसा बातावरण बना रहे कि सज्जनों का संघ मिलता रहे और इसीलिए अनेक सज्जनों को उन्होंने वर्धा में ला बसाया—अपना संपर्क बढ़ाया। मृत्यु के कुछ महीनों पहले माँ आनन्दमयी को भी उन्होंने पा लिया।

वर्धा एक राष्ट्रीय तीर्षधाम माना जाता है। यहाँ अखिल मारतीय व्यक्तित्व रखनेवाले कुछ ऐसे सेता-भावी लोग रहते हैं, जिन पर देश को अभिमान है। और इस का खास श्रेय—अगर गांधीजी को छोड़ दिया जाय—तो केवल जमनालालजी को मिल सकता है। उनकी सन्त-समागम-वृत्ति का ही परिणाम है कि बधी अनेक श्रुभ-प्रवृत्तियों का केन्द्र बना हुआ है। वर्धा की प्रवृत्तियों में जमनालालजी की आत्मा शाखत जागृत है।

## न त्वहं कामये राज्यम

### त्रिय ईश्वर,

٠,٠

अवतक के पत्रों में मैंने व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जीवन-विकास और जीवन-साफल्य की चर्चा की है। लेकिन इस पत्र में में पारमार्थिक दृष्टि से जीवन-साफल्य की चर्चा कर रहा हूँ। प्रामाणिकता, परिश्रम-शीलता, उत्साह, लगन और विनय और मधुरता या मिलन-सारिता होने पर भी जब तक मनुष्य का आदर्श 'स्व' से ऊपर उठकर 'परम' तक नहीं पहुँच जाता, तब तक जीवन-सिद्धि अपूर्ण ही रह जाती है। जीवन-शुद्धि से ऊपर की श्रेणी है जीवन-सिद्धि। और, यह चीज़ सेवा तथा अनासकत्वत्ति से ही व्यवहार में उतरती है।

परमार्थ-चिन्तन का प्रयोग और उपदेश हजारों वर्षी से देखने में आता है। लेकिन बहुत योड़े ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को परसेवा और पर्राहत में लगाते हैं तथा इस में आनन्द मानते हैं। जिन व्यक्तियों का ध्येय यह बन जाता है वे इस मार्ग में आनेवाली बाधाओं को हंसते-इंसते स्त्रीकार करते और सहन करते हैं और इसी कारण वे अमर बन जाते हैं। — हाड़ मांस के शरीर से समाप्त होकर भी त्रिश्व-मानवता में उनकी आत्मा का संगीत ध्वनित होता रहता है। कुछ लोग भले ही कहें कि परसेवा और परहित में विष्न आ ही कौनसे सकते हैं—केवल सेवा ही तो करना

होता है, जैसी जरूरत हुई कर दी और छूटी। उपर उपर से यह ठीक जँच सकता है कि परसेवा की अपेक्षा अपना हित करने में अधिक संघर्ष और विष्न आते हैं। छेकिन यह बात कुछ ही अंशों में सही हो सकती है। सच तो यह है कि हर आदमी अपूर्ण होने पर भी अपने आपमें पूर्णता का अहंकार लिए रहता है और किसी दूसरे से सहायता और सेवा छेनेमें दीनता या अशक्तता महसूस करने की भावना से बचना चाहता है। दूसरी बात यह है कि आदमी के स्वभाव में जहां एक ओर आहंकार रहता है, वहाँ दसरी ओर ईर्षा भी उतनी ही प्रबल होती है। वह प्रायः यह नहीं चाहता कि उसके समान ही दूसरे को भी यश या सम्मान प्राप्त हो---ऊँचा उठने पर तो गिराने का भी प्रयस्न किया जाना है। इस तरह सेवा-मार्ग के पथिक को पग-पग पर अनेक कठि-नाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो इस मार्ग पर चछने वाले ही विरत्न होते है और चलने वालों में भी बहुत से तो गिर पड़ जाते हैं, हार जाते हैं, ठाँट जाते हैं और समाप्त भी हो जाते है। कुछ ही बचने हैं जो अपने ध्येय की सिद्धि के लिए अंत तक बढ़ते ही जाते है। इन्हीं का नाम अमर हो जाना है, वे ही संसार को धन्य कर जाते हैं -- लोक-मानस उन्हीं को अपने में अधिष्ठित करता है। तम देख सकते हो कि प्राचीन साहित्यं में उन्हीं की स्तुति की गई है जिन्होंने लोक-मानस को जाप्रत किया है, प्रेरणादी है. सेवा और सहायता टी है। जैनों का णमोकार मंत्र तो स्पष्ट ही सेवकों और अनासक्तों की स्तृति करता है।

ऐसं छोग किसी एक काल या खुग में दं। नहीं होते—वे तो हर काल और हर देश में होते हैं। केवल उन्हें खोजना पड़ता है और खोजने की दृष्टि भी चाहिए। साध-संन्यासी तो प्रत्यक्ष ही पिरिष्ट-त्यागी और विरागी होते हैं और इसलिए सेवा और साधना तो उनके जीवन का मुख्य अंग ही बन जाता है। पर मै यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की ही चर्चा कर रहा हूँ जिसने अपने जीवन में जहां एक ओर व्यापार द्वारा लाखों रुपया कमाया, सामाजिक प्रतिष्टा प्राप्त की, वहीं दीन-दुखियों की सेवा में अपने धन को; सार्थक किया। और वे थे सेठ जमनालाल जी बज़ाज।

पहले अतिथि-सत्कार बाले पत्र मे यह बताया जा चुका है कि जमनालालजी की दादीजी साधु-वृत्ति की घीं और साधु-संतों को खिलाने पिलाने से वे प्रसन्न होती घीं । जमनालालजी के बाल-मन पर इस परम्परा का बड़ा प्रभाव पड़ा । घर पर आनेवाले अतिथि-साधु से वे कुछ न कुछ पूछाही करते थे । अक्सर उनका प्रकन 'जीवन का सदुपयोग काहे में है ?' ही होता था । एक संतने बताया 'परोपकार '। महाभारत और संत तुकाराम का यह कथन कि 'परोपकार पुण्य है और परपीड़न ही पाप है' उनमें घर कर गया । परोपकार तो ठीक, किंतु इतने से जमनालालजी को संतोष नहीं हुआ । उन्होंने तत्काल एक दूसरा प्रश्न सामने रख दिया "परोपकार की सबसे उत्तम प्रवृत्ति कीनसी है ?" संतने कहा दान; और दान में भी विद्यादान श्रेष्ठ है ।

जाज्जी की वृत्ति भी बैराग्य तथा सेवा-प्रधान था। दोनों समान गुण-वृत्ति-शील थे। दोनों ने विचार कर 'मारवाड़ी विद्यार्थी-गृह' तथा 'मारवाड़ी शिक्षा मण्डल' द्वारा समाज-सेवा का कार्य प्रारंभ किया। यह कार्य उन्होंने बहुत अच्छी तरह चलाया। वर्धा के मारवाड़ी विद्यालय में हिन्दी और मराठी माध्यम से मैट्रिक तक की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। समस्त बरार और नागपुर कमिश्नरी के भीतर यही एक विद्यालय या जहाँ हिन्दी माध्यम की व्यवस्था थी। नाम से मारवाड़ी होकर भी विद्यालय की प्रवृत्तियाँ सार्वजनिक थीं। लेकन उनकी सेवा की भूख बहुत बड़ी थी—उन्हें इतने से ही संतोष नहीं हुआ। वे अधिक सेवा के लिए क्षेत्र ढूंढ रहे थे।

यह उस समय की बात है जब वे व्यापार करते थे और तरुण थे। समाज में शिक्षा का प्रचार नहीं के बराबर था और शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों में अधिकांश थे ही लोग हिस्सा लेते थे जो विद्वान या शिक्षित होते थे और वे ही इसके योग्य माने जाते थे। इस कारण बहुत से धनिक लोग, ऐसे कार्यों में दिलचस्पी नहीं छेते थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका नाम हो और अधिकार भी उन्हें रहें। पर जमनालालजी को तो नाम का मोह बहुत ही कम था। वे तो काम के मृहत्त्व को आंकते थे। इसीलिए कार्य करने वालों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ कर देते थे तथा चुपचाप आर्थिक सहायता भी करते रहते थे। व्यक्तिगत क्यमें सेवाकार्य में लगे हुओं की सहायता वे किस प्रकार करने रहते थे इसे में लोकमान्य तिलक के शब्दों में ही देता हूँ, जो उन्होंने मुझ से कहे थे।

बचपन से ही कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा मुझमें रही है और ऐसे अवसर मैं ढूंढा ही करता था। इसके छिए दो-चार बार घर से भागा भी। उस समय देश में तिलक महाराज की आत्राज गूंज रही थी | भैं उनके पास पहुँच गया । मैं सतरह वर्ष का था। मैंने उनपर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि मैं आपके निकट रहकर कुछ देश का कार्य करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे पढाई, कार्य आदि के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई मराठी चार कक्षा तक हुई है और व्यापार करता हैं। सुनकर उन्होंने कहा "यदि तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो रह सकते हो, किंतु १२ साल तो पढ़ाई करनी होगी और बाद में १२ साल काम करने के बाद ही तुम कुछ सेवा योग्य वन सकोगे। इसलिए मेरा खयाल है कि जब तुम व्यापार करते हो तो मेरे पास रहने की अपेक्षा जमनालालजी बजाज के पास रहना ज्यादा अच्छा है। वे भी व्यापारी हैं और अपनी कमाई को सेवा कार्य करनेवालों में वितरण करते रहते हैं और उनके सहायक बनने हैं। इससे सेवा-कार्य को बढ़ावा मिलता है। अभी तीन चार दिन पहले वे यहाँ (पूना) आए थे। यहाँ उनका बहुत सम्मान हुआ। उनके द्वारा आगे चलकर बडे बडे कार्य होंगे। तुम उन्हें ही अपना आदर्श बनाओं और उनकी तरह ही कार्य करों तो देश की अधिक सेवा कर सकोगे।"

तिस्वक महाराज का यह कथन उनके तथा मेरे सम्बंध में सत्य सिद्ध हुआ । मुझसे जो भी कुछ कार्य बन पड़ा या जैसी कुछ

## सर्वभूत दया का व्यापक रूप



हाथोंपर कयूतरों का खेलना दर्याई हृदय का प्रतीक है...

रुचि उत्पन्न हुई उसका मुख्य श्रेय जमनाउकती बजाज को ही है।

वस्तुतः जमनालालजी सेवा के अवतार थे। उन्हें इतने से संतोष नहीं था कि उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदद के जाती थी। वे स्वयं तन-मन से सेवा के क्षेत्र में उतर पेड़े। विविध क्षेत्रों में उन्होंने बिना किसी प्रकार के फल की आशा से अपनी सेवाएं अर्थित कीं। उनकी सेवा सेवा के लिए ही थी, यश, नाम और स्वार्थ के लिए नहीं। उन्होंने इस स्लोक को अपना आदर्श मान लिया था और रातदिन इसी का ध्यान रखा करते थे। वह स्लोक यह है:

## न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गे ना पुनर्भवम् । कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामाति नाश्चनम् ॥

इस स्त्रोक को उन्होंने अच्छे अक्षरों में लिखाकर फेम करवा लिया था। दुखितों का दुख दूर करने के लिए ही वे सेवा-क्षेत्र में कूदे थे। यही उनकी कामना थी, आशा थी।

वे राजनैतिक क्षेत्र में भी इसी कारण पड़े कि भारत के स्वतन्त्र हुए बिना गरीकों का दुख दूर नहीं हो सकेगा—सत्ताधारियों का शोषण-चक्र चळता रहेगा। खादी-प्रचार का कार्य भी उन्होंने गरीकों में, बेकारों में स्वावळम्बन और कर्मठता निर्माण करने की दृष्टि से हाथ में लिया। चर्छा-संघ के वे वर्षी तक अध्यक्ष रहे और सदैव सूत, खादी और मजदूरी पर सोचते रहे। जमनाळाळजी और जाजूजी के कारण चर्छा-संघ की काफी प्रगति हुई।

देश में शहरव और अस्पृश्यता की यावना मी गहरी जड़ जमा चुकी थी। धर्म के नाम पर और शाखों के नाम पर बेचारे अस्पृह्य और अन्त्यज मानव-अधिकारों से भी वंचित थे। निरन्तर अपमान और अबहेसना के कारण दलितों और निर्धनों का स्वाभिमान नष्ट हो चुका या। उन्हें ऊंचा उठाने के लिए गांधीबीने आंदोलन प्रारंभ किया । जमनाळाळजी इसके उद्देश्य से द्रवित हो उठे और इस विषय में सिक्रिय नेतृत्व किया । वे 'अस्प्रस्थता निवारक संघ' के अध्यक्ष बने। उस समय कुओंपर पानी भरना भी शूद्रों के छिए पाप समझा जाता था। उन्होंने समाज का प्रवल विरोध होते हुए भी कुए तथा मंदिर खोलने के आंदोलन में सिक्रय भाग लिया। तुन्हें माद्रम है यहा का लक्ष्मीनारायण मंदिर बच्छराजजी का ही बनवाया इआ है। भारत का यह सबसे पहला मंदिर है जिसे हरिजनों या सबके लिए जमनालालजी ने खोला । अम्रवाल-समाज और तथा-कथित धर्म धारियों का सन् २९ में कितना विरोध हुआ होगा. उसकी कल्पना-मात्र की जा सकती है।

देश की स्वतन्त्रता के लिए गांधीजी का प्रयोग केवल माधणों और अखबारोंतक ही सीमित नहीं रहा । उन्होंने सत्याग्रह के पथ पर जनता का आहान किया और उनके पीछे हजारों-लाखों युवक, प्रौड़ और देश-मक्त अपना अपना काम छोड़कर, न्यापार छोड़कर जेलों में जाने लगे । हजारों घर छूट लिए गए, हजारों घर बेकार होगए, कई सरकारी दमन के शिकार हो गए। कांग्रेस के सामने सटा यह प्रश्न रहा कि बिगड़े घरों को कैसे बसाया जाय। जमना- लालजी की शाकि जहां तक पहुंचती थी, वे ऐसे लोगों की सार-सम्हाल बराबर रखते थे और चुपचाप सहायता पहुंचा दिया करते थे। वे स्वयं भी उन लोगों के यहां जाते, सान्त्वना देते और दादस बंधाते थे।

मानू-जाति के विकास और सुधार का. कार्य भी उन्होंने साहस पूर्वक किया। महिला-समाज की स्थिति आज के २५-३० वर्ष पूर्व कैसी थी, इस की कल्पना की जा सकती है। ये जिस समाज में पैदा हुए थे उस मारवाड़ी समाज की महिलाओं की दशा तो गई-बीती थी। शिक्षा का प्रसार तो बिलकुल ही नहीं था। पर्दा तो अभी भी जड़ जमाए सिर पर सवार है। समाज के ऐसे वातावरण में बी-सुधार का प्रयत्न तलवार की धार पर चलने जैसा था।

उनका जीवन सेवामय था। सेवा का जो भी अवसर आया।
उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और जिम्मेदारी पूर्वक निभाषा।
राष्ट्रीपयोगी अनेक प्रवृत्तियों में उनकी सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी।
उनके जीवन की घटनाएँ गिनाई जाएँ तो सम्भवतः उसके लिए एक
स्वतन्त्र प्रंथ ही तैयार हो जायगा।

पूनमचंदजी बांठिया से तो तुम परिचित ही हो। जिस समय वे उनके मुनीम थे उस समय किसानों से सम्बंध रखनेवाली यह घटना जमनालालजी के मानृ-हृदय का परिचय देती है।

सन् १९२८ में मंदी आई और ३१ में तो उसने अपना प्रभाव बढ़ा विया था। किसानों की स्थिति सबसे खराब थी। एक तो फसल ही कम थी, फिर भाव एकदम गिरते चले। जीवनं-विभीह ही कठिन था, कर्ज चुकाना तो दूर की बात हो। नाई थी।

सेठ जमनालालजी बजाज का लेन-देन भी था। कर्ज वस्ली की आशा न रहने पर उन्होंने अपने भुनीयों से जमीन-जायदाद केकर आपस में फैसके करने को कह दिया। श्री पूनमचंदजी बांठिया को ही यह कार्य सींपा गया था।

बांठियाजी जमनालालजी के हित की दृष्टि से अपना कर्तव्य समझकर ही यह कार्य कर रहे थे। इससे किसानों में असंतोप रहना या उनकी शिकायतें रहना स्वामाविक था।

अपने पास सिन्धायतें पहुँचने पर सेठजीने बांठियाजी की जुलाकर कहा:

"तुम किसानों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हो। यह ठिक नहीं है। ऐसे काम से मुझे संतोष नहीं है।"

बांठियाजी को इस से काफी दुःख हुआ। वे रातभर विचार करते रहे। जिन के हित के छिए मैं कर रहा हूँ वे ही जब ठपका देते हैं तो काम नहीं करना ही अच्छा है। सब सोच समझकर बांठियाजी ने स्यागपत्र उनके पास भेज दिया।

अब सेठजी ने उन्हें बुळाया और कहा: ''आश्चर्य की बात है कि इसने दिन मेरे पास रहकर भी तुम समझ नहीं पाए। तुम धर विश्वास है इसीळिए तो यह जिम्मेवारी सींग रखी है।' न्याय से तुम्हारा करना ठीक होने पर भी उनकी स्पिति का खयाल रखना नुम्हारा काम है। एक मां के दो बच्चे होते हैं। दोनों का हक समान रहता है, लेकिन माँ दुर्बल बच्चे का अधिक खयाल रखती है। इसी प्रकार आज किसान दुर्बल हैं। उनका खयाल रखना ही चाहिए। इनके साथ मृदु व्यवहार करो।!'

वाँठियाजी इससे काफी प्रमावित हुए और उत्साह से कार्यः करने ल्यो ।

ऐसी ही एक घटना सेवा-मूळक नीचें दे रहा हूँ जों। स्व० भवानीदयालजी संन्यासी ने अपनी आत्म-कथा में दी है। बात. गया के कांग्रेस अधिवेशन के समय की है। वे लिखते हैं:

''र्यमशाला से कांग्रेस-पंडाल तीन-चार मीलके फासले पर था, सवारी मिलने में बड़ी कठिनाई होती थी, और धूल-गर्द से भरी हुई उस ककड़-खावड़ सड़कपर मनुष्योंकी भीड़में धके खाते पैदल चलना मेरे प्रवासी मित्रोंके लिए बड़ी 'कठोर किया थी। एक दिन हम लोग बल परिधान कर धर्मसांला की 'तिसरी मंजिल से नीचे उतरे और सड़क पर खड़े होकर इक्केका इन्तजार करने लों। घंटा-भर बीत गया, पर सवारी की सदिल न लगी। सामने एक मोटर खड़ी थी, उसीपर उनकी टकटकी बँध गई। एकने कहा, "क्या ही मजा खाता यदि यह मोटर हमें पण्डाल तक पहुँचा आती।" दूसेर भाई व्यक्क-माबसे बोले, "यह क्या कोई टैक्सी है, जिसपर पैसे के प्रतापसे आप अधिकार जमा सर्वे ! वास्तव में किसी महामागकी अतीक्षा में यह खड़ी है। उसपर दृष्टि गडाना मानो मनका मेवा खाना है।"

मुझे अचानक एक अजीव मजाक सूझा। मैं चहल करमी करता हुआ मोटर के पास पहुँचा और ड्रायवर से पूछा कि यह मोटर किस के लिए खडी है ? जवाव मिला कि सेट जमनालाल बजाज के लिए। मैंने जमनालालजी का नाम सुना था, पर उनको देखा नहीं था। आज उनको देखने की ही नहीं, परखने की भी ठान ली। मैं ड्रायवर के पास मोटर में बैठ गथा और अपने साथियों को बुलाकर पीछे की सीट पर बैठा लिया। ड्रायवर पर हुकम चलाया ले चला स्वराज्यपुरी। मेरी ज्यादती देखकर बेचारा सोफर तो सन रह गया और बडी नम्रता से बोला ''हज्रू ! आप क्या कह रहे हैं ? सेठजी नीचे आवेंगे तो मुझे गैरहाजिर पाकर क्या कहेंगे ?''

'भें तो साफ-साफ कह रहा हूँ कि मुझे स्वराज्यपुरी ल चलो,'' मैंने उसपर रोब जमाते हुए कहा, ''क्या तुम टेठ हिंदी भी नहीं समझते ? मैं तो अब इस मीटर से उतरनेवाला नहीं। रही तुम्होरे सेठजी की बात, सो अगर तुमको डर लग रहा है तो जाकर उनको खबर दे आओ।'' सोफर बिचारा एकदम सिटपिटा गया। ऐसी ज्यादती शायद कभी उसने देखी भी नहीं था। क्या करे, क्या न करे ? आखिर वह अपनी जिम्मेदारी से बरी होने के विचार से हिम्मत बॉफकर बेला, ''हजूर भी साथ चलें तो इस गरीब पर कडी दया होगी।''

मैं सोफर के साथ सेठजी के कमरे में पहुँचा। वहाँ सामने बैठी हुई एक दिन्यम्तिपर मेरी दृष्टि ठहरी । कद लम्बा, रंग गेहुँआ और ललाट ऊँचा । आला दिमाग, दयाई दिल और भीठी बोली । नेत्रों में प्रतिमा का प्रकाश और चेहरेपर चतुराई की चमक । उनके आसपाम अनेक आदमी बैठे हुए ये और देश की सामिथक स्थितिपर . चर्चा चल रही थी। हमारे प्रवेश करने पर जमनालालजी की निगाह मुझपर पड़ी । सोफार उनकी ओर मुखातिब होकर बोला, · "यह साहब अपने तीन साथियों को लेकर मोटर में बैठ गए हैं और कहते है कि हमें पहले कांग्रेस-पंडाल तक पहुँचा आओ।" यह विचित्र बात सुनकर जमनालालजी के मुखपर कुछ तो विस्मय और कुछ कोतहरू की ईपत्-रेखा झरक आई और उन्होंने मुस्कराते हुए मझसे पूछा, "क्या में आपका परिचय पा सकता हूँ ?" ज्यों ही मैंने अपना नाम बतलाया त्यों ही वे "बस वस और कछ बतलाने की जरूरत नहीं।" कहते हुए उठ खड़े हुए और इस स्नेह से मिले मानों न्वर्यों का पारस्परिक परिचय हो। फिर सोफर से इँसते हुए बोले "भाई यह बहुत दूर से आये हैं—समुद्र पारके देश से। इसलिए इम सब के मेहमान है। पहले तुम इनको पहुँचा आओ। फिर आकर हमें ले चलना।" मैं शिष्टाचार के अनुसार उनका आभार मानकर बिदा हुआ । उनके सीजन्य और सीहाई पर मुख हुए बिना -न रहा। जमनालालजी अब इस संसार में नहीं रहे, पर देश की आजादी को इतिहास में उनकी बीर गायाएँ स्वर्गाक्षरों में अंकित रहेंगी।" \*

<sup>\* &#</sup>x27;प्रवासी की आत्मकथा' से

जब उन्हें प्रतीत हुआ किं. सेवा के क्षेत्र को मनुष्य-समाज के भी अधिक व्यापक बनाना चाहिए तब उन्होंने गो-सेवा के कार्य कहें: हाष में लिया। गो-सेवा के सम्बंध में उनके दृष्टिकोण को पिछले किसी पत्र में स्पष्ट कर चुका हूँ।

जमनालालजी यद्यपि सम्पन्न थे और व्यावसायिक व्यस्तनाएँ मी काफी रहती थीं तथापि वे सबकी याद रखते थे। हर स्थान पर वे दिखाई देते थे। वे मांके पैर दबाते हुए मिलते तो गाय का खरहरा करते भी देखे जा सकते थे। किसी के दाम्पत्य जीवन में मन-मुटाव हो गया हो, कोई बीमार पढ़ गया हो या किसी की लड़की का सम्बंध करना हो तो सब की चिंता करते हुए उन्हें देखा जा सकता था। उनका एक एक क्षण सेवा करने करते ही व्यतीत हुआ था। उन्होंने न तो बीते समय की कभी चिंता की, न भविष्य के प्रति आकुल हुए। जो प्रसंग आया और अवसर आया उसका पूरा उपयोग किया। उनका जीवन शुद्ध था, स्पष्ट था और सान्तिक था; मैत्री, प्रमोद, कारुण्य से ओत-प्रोत था। जैसा शानदार जीवन वे जीए वैसी ही उनकी मृत्यु भी हुई। अंतिम समय में वे बीमार तो हुए ही नहीं, थोड़ी ही देर में मूर्न्छत हुए और चल बस ।

जीवन के अन्तिम काल में वे गोपुरी में रहने लगे। थे। वहां उन्होंने अपने लिए एक फूस की कोपड़ी बनवा ली थी। वे अब परिपूर्ण सेवा के लिए ही जीवित रहना चाहते वे और इसीलिए सब छोड़ छाड़ कर इस कोपड़ी में आकर रहने लगे थे। इस रियति में। वे गीता के निष्काम-योगी थे, जैन-दर्शन के जीवन-मुक्त थे और

ईम्बर के कमिठ तथा त्यागी भक्त थे। काका साहब कालेलकर के राष्ट्रों में वे वैस्पर्णि थे।

इस पत्र के साथ जमनालालजी सम्बंधी चर्चा को समाप्त करता हूँ। इस समय तो नहीं, लेकिन जब सफल लेखक उनके जीवन पर विविध दिस्कोणों से लिखेंगे तान ही उनका सचा राष्ट्रीय व्यक्तित्व लोगों की समझ में आएगा। गेरा विद्यारा है कि उनके समान वे ही थे। आज उनके स्थान की पूर्ति करने वाला वैश्य समाज में कोई नहीं है, और निकट भविष्य में इसकी कोई आशा भी नहीं है।

आशा है इन पत्रों से तुमको व्यावहारिक प्रेरणा और मार्ग-उर्शन हो सकेगा। मैंने उनके निकट जो कुछ पाया था और ग्रहण कर सका था उसी को अपने शब्दों में तुम्हारे और तुम जैसे तरुणों के उपयोग के लिए यहां लिख गया हूँ। जहां तक हो सका है मैंने उनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने में सावधानी से काम लिया है और यही मेरी उनके प्रति वास्तविक श्रद्धाक्कालि है।

इन मन्नों में जहां कहीं तुम्हें अन्नूर्णता दिखाई दे उसका कारण मेरी उन्हें समज्ञाने और लिखने की अपूर्णता ही समज्ञा जाय; ज्यमनालालजी तो अपने आपमें पूर्ण ही थे।

## उनके सम्बन्ध में....

''...बिचार-संयम उनकी एक बड़ी साधना थी। वे सदा ही अपने को तस्कर विचारों से बचाने की कोशिश में रहते थे। उनके अब-सान से बसुन्वरा का एक रतन कम हो गया है। ''''

- महात्मा गांधी

"'''वे तो मरते दमतक सेवा कर के और सेवा का ही ध्या-करते हुए चक्ने गए।'''' — महादेव ह. देसाई

"...कोई अच्छा काम नहीं था जिसमें उन्होंने सहायता न की हो। बिहार उनका विशेष ऋणी है। भीवण भूकम्प के दिनों में महींने यहाँ रहकर उन्होंने उसकी सेवा की। व्यक्तिशः मेरे लिए तो वे भाई ने समान ये और मैं उनसे उन्हण नहीं हो सकता।"

--डा० राजेन्द्रप्रसाद

''तमारा जेटलो मेहमानागिरि नो बोजो हिंदुस्तान मा कोई उठा हाके एम मानतो नथी । कोई करवा तैयार बाय तेमा आखु कुटुम्ब तमान माफक अनुक्ख याय एवं तो न ज बने।''

> —सःदार बहुमभाई पटेल (ता॰ १०-१-४२ के पत्र में)

"'''उनका हृदय और उनके घरके दरवाजे राष्ट्रीय कार्यकत्ताओं र स्वागत के लिए इमेशा खुले रहते थे। उन्होंने केवल पैसा कमाना ही न सीखा था, परन्तु वे उसे व्यय करना भी जानते थे।—आज वे इमारे वी में नहीं हैं परन्तु उनकी सेवाओं के फल इमेशा हरे रहेंगे और उन स्मृति कभी धुंघली नहीं होगी।"

— मौलाना अबुल कलाम आजाद

" सेठ जमनालालजी जिसे पात्र समझते थे उसे बिना किसी जाति,
धर्म, आयु, और स्थान-मेद के अपनाते थे। ऐसा व्यक्ति, जो अपने जीवन
को अस्यन्त पवित्रता के साथ व्यतीत करता था, इमारे बीच से उठ गया
और इस असार संसार में अपनी सुकृति और अपने आदर्श की छापः
छोड़ गया।"

— चक्रवर्ती साजगोपालाचार्थ

## वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

| බු           | = :            |
|--------------|----------------|
| काल नं०      | ₹ <i>F</i> ₹5] |
|              | 9              |
| लेखक बीक्या  | गर व भदास      |
| - A          | - 99 0         |
| शीर्षक जिन्ह | जो हरी         |
|              | - 8397         |
| खण्ड         | कम संख्या      |